बन्दनवार

## लेखक की अन्य रचनाएं

लोकगीत

गिद्धा ( १६३६ ): पंजादी
दीवा बले सारी रात ( १६४१ ): पंजाबी
मैं हूँ ख़ानाबदोश ( १६४१ ): उद् गाये जा हिन्दुस्तान ( १६४६ ): उद् Meet My People ( १६४६ ) धरती गाती है ( १६४८ ) धरि बहो गंगा ( १६४८ )

कविता

धरती दीयां वाजां ( १६४१ ) : पंजाबी

कहानियां

कुंग पोश ( १६४१ ) : पंजाबी नये देवता ( १६४६ ) : उद्दू श्रीर बॉॅंसुरी बजती रही ( १६४६ ) : उद्दू च**ट्टान से** पूछ लो ( १६४**८** ) चाय का रंग ( १६४६ )

निबन्ध

एक युग : एक प्रतीक ( ११४८ ) रेखाए बोल उठीं ( ११४१ )

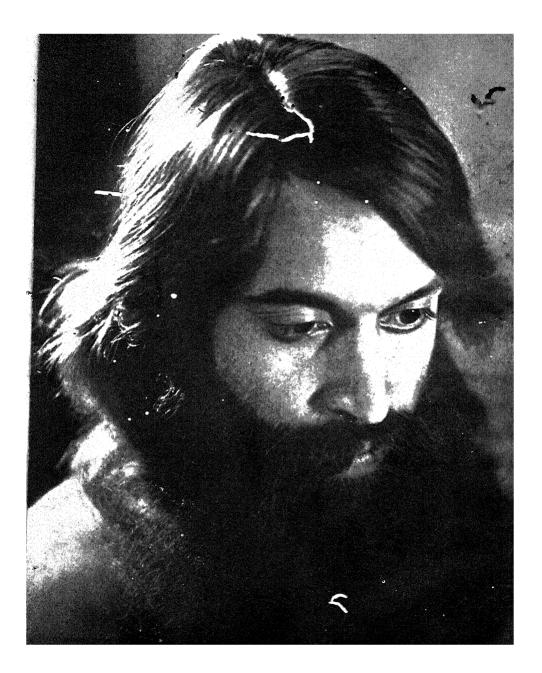

# दे वे नद्र सत्या थीं

# बन्दनवार

प्रगति प्रकाशन नई दिल्ली कापी राइट १६४६

प्रकाशक प्रोग्नेसिय पंग्लिशर्स १४-डी फीरोजशाह रोड, नई दिल्ली

चार रुपये

श्री बलवन्त भट्ट को

#### दृष्टिकोगा

### युगद्वार

च्याह के ढोल शाल ४६ हातो ५० रेशम के की ड़े ५३ हिन्दु स्ता न •५५ ए शिया ५७ ता है ६१ का न्ति ६४ व देश ६६ शिरीप ६६ स्कृति ७२ युग आप्राता है, युग जाता है मिस्र देश कवि ऋोर शिरीप टो डा संस्कृति सरो जिनी नाय डू ७५ गेट ७८ जन्म दिन ८० भाषा दस्य प्रथम दिवसे **⊏**₹ ब न्द न वा र حں

वातायन

भारतमाता ६१

|            | म िए पुरी लो री                         | EY    |
|------------|-----------------------------------------|-------|
|            | ब िल दा न                               | -33   |
| रूपवागी    |                                         |       |
|            | ष्रे य सी                               | १०ंप् |
|            | ता ज म ह ल                              | १०८   |
|            | कृच बिहार                               | 790   |
|            | े न र्त्त की                            | ११२   |
|            | सन्थाल कुलव्यू                          | 220   |
|            | खा नाँ ब दो श                           | 399   |
|            | ऋ बा बी ल                               | १२१   |
|            | गुल मुहर के फूल                         | 977   |
|            | गे हूँ की <i>बा लि यां</i>              | १२८   |
| सरगम्      |                                         |       |
| (4(~4.7    | सभी गायिकाएं थम जाती                    | 398   |
|            | बाट जोहते रहियो                         | १३४   |
|            | हि म                                    | १३५   |
|            | खून का गीत                              |       |
|            | स्प न                                   |       |
| तो हम      |                                         |       |
| ,,,        | बैगापाइप संगीत                          | 188   |
|            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •     |
| अबीर गुलाल | •                                       | 6.4.  |
|            | फा गुनी ्व्यंग्य                        | 385   |
|            | कुल्लू का देवता                         | १५२   |
|            | राव राली ला                             | १५४   |
|            | ु पु री                                 |       |
|            | बे गा र                                 |       |
|            | डें मर खैयाम                            |       |
|            | काफी हाउस                               | १६१   |
|            |                                         |       |

यह बात तो सोच ही नहीं सकता कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ श्रीर जिसकी मंस्कृति ने लोरी के स्वरों में श्रपनी वाणी भंकृत की, उसका श्रतीत मेरी कल्पनामें रचा हुश्रा न हो। यही नहीं, बिल्क उसकी समूची पृष्ठभूमि मेरी रचनात्मक भावनाश्रों के लिये सुलभ-प्राप्य वस्तु बन जानी चाहिये, जैसे श्राज के चित्र-शिल्पी के लिये यह श्रावश्यक है कि वह 'पूर्ववर्ती चित्रकला की समूची परम्परा से परिचित हो।

वैदिक ऋचाएं मुभे बचपन में ही सुनने को मिलीं। कुछ तो मुभे कंटस्थ भी करा दी गईं। उनकी भाषा से भें एकदम अपरिचित था, फिर भी उनके शब्द-संगीत का मुभ पर गहरा प्रभाव पढा। अनुवाद-द्वारा ही सही, संस्कृत-साहित्य के साथ भी मैंने थोडा-बहुत सम्पर्क बनाये रखा। लोक-गीत-यात्रा के छम्बे वर्षों में जहां एक श्रोर मुभे विभिन्न भाषात्रों की लोक कविता का परिचय मिला वहां दूसरी श्रोर श्रनेक साहित्यकारों से भी मेरा साज्ञात्कार हुआ।

किवता चौर कहानी की खोर में एक साथ खाकृष्ट हुआ, वह भी सन् १६४० में। आरम्भ किवता से ही हुआ और वह भी पंजावी में। बस यो ही गुनगुना कर कुछ लिख डाला था। वह स्वयं मेरे लिये भी कुछ आश्चर्य का विषय नहीं था; पर मन परें जैसे एक नशा-सा छा गया। जब यह किवता एक प्रसिद्ध पंजाबी मासिक में अकाशित हुई तो एक खालोचक ने तो यहां तक कहा कि इसमें ध्वनि-संगीत का अछूता प्रयोग किया गया है। पर मैं

स्वयं इससे सन्तृष्ट नहीं था। में तो एकदम पागल-सा हो उठा था, यों हो कुछ-न-कुछ गुनगुनाने लगता, फिर सोचता—क्या गुनगुनाना ही कविता के लिये पर्याक्ष है ? मैं जैसे पंजाबी के शब्दं। को विलोनों की तरह सजा कर रखता। कुछ कविताएं ताश के घर के समान खुद हो गिर जातीं, कुछ को मैं स्वयं गिरा देता। मन स्वयं अपना यालोचक बन बैटा था, श्रोर में सोचता कि प्रव जब यह खेल शुरू किया है तो महाक्यि नहीं तो कि तो मुभे श्रवश्य ही बन जाना चाहिये।

सन् १६४१ में मेरी पंजाबी कविताओं का प्रथम संग्रह प्रकाशित हुआ— 'घरती दीयां बाजां' (घरती की यावाजें)। प्रस्तावना में मेने लिखा था— 'मेरी कवितायों ने बड़े वेग से जन्म लिया है। इनकी धमनियों में मेरा यपना रक्त वह रहा है। भविष्य इनके सम्बन्ध में अपना निर्णय स्वयं कर लेगा। विश्व सद्दा से परिवर्तनशील रहा है। पर धरती का रूप नहीं बदलता। धरती माता की आवाजें जनता चिरकाल से सुनती आई है।''

उन्हीं दिनों एक मित्र ने व्यंग्य से कहा—"तुम्हें धरती-रोग हो गया है, इससे बचो। किव का मन किमी एक शब्द पर आकर खटक जाय, तो समसो कि उसकी प्रतिभा का दिवाला पिट गया। ''मैने इस प्रामर्श की छोर जरा भी ध्यान न दिया, क्योंकि धरती मेरे लिये केवल एक शब्दमात्र न थी। यह तो मेरे लिये जीवन छौर संस्कृति की प्रतीक रही है।

पंजाबी-माध्यम मुक्ते श्राज भी श्रिय है। पर हिन्दी-माध्यम को श्रपनाने का मोह भी में संवरण न कर सका। क्योंकि श्रनेक श्रवसरों पर, जब भी मुक्ते पंजाबी न समक्तनेवाले मित्रों के सम्मुख कोई किवता सुनानी पड़ी श्रोर साथ ही उनकी जानकारी के लिये इसका भावार्थ हिन्दी में समक्ताना पड़ा, मेरी यह धारणा पक्की होती गई कि किवता श्रनुवाद में श्रपना बहुत-कुछ खो देती है। श्रतः मैंने सोचा क्यों न कभी-कभी हिन्दी-माध्यम में भी लेखनी श्राज़माई जाय। 'वन्दनवार', 'नर्तकी'-शीर्षक किवता इस प्रयास का सर्व-प्रथम परिणाम है। हरिद्वार हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन के श्रवस्य पर मैंने इसे किमी हिन्दी पित्रका में प्रकाशन के लिये भेजने का साहस न कर सका। सौभाग्यवश कुछ दिन बाद दिख्ली में श्री सुमित्रानन्दन पन्त से भेंट हुई। स्व० डा०नीजाम्बर जोशी के हस्पतान में उनकी श्रांको की विकित्सा होने जा रही

थां । उनके सम्मुख भी बडी सरलता से मैंने यह किवता सुना डाली तो उनके सुख से अनायास ही ये शब्द निकल पड़े,—नर्तकी किवता नहीं एक मूर्ति है, एक पूरी चट्टान को काट कर बनाई गई मूर्ति, कहीं कोई जोड तो हे ही नहीं.....फिर भी यह किवता मेरे पास अक्रकाशित ही पड़ी रही । दिल्ली मे एक किव महोदय ने तो अपनी एक किवता में इसकी कुछ पंक्तियों की छाया प्रस्तुत करने का दुस्साहस् तक कर डाला । अब मैंने यही उपयुक्त समभा कि इस किव पर दोषारोपण करने की बजाय 'नर्तकी' को किसी स्टेंडर्ड पित्रका में प्रकाशित करा दिया जाय । अतः 'नर्तकी' 'हंस' मे प्रकाशित हुई।

मै अपनी छुछ कविताएं शुरू-शुरू में पंजाबी से हिन्दी में हु-ब-हु परिणत करने में भी सफल हुत्रा। 'रेशम के कीड़े' और 'मिश्र देश' ऐसी ही कविताएं हैं। ये भी 'हंस' में प्रकाशित हुई थीं। इन्हे हिन्दी में परिएत करने का कार्य हॅसी-हॅंसी में सम्पन्न हो गया था। इसका एक कारण यह भी था कि इनके मूल रूप पंजाबी कविता की रूढ़िवादी और परम्परागत शैली के स्थान पर स्वतन्त्र नतन शैली में प्रस्तुत किये गये थे। पुरानी पंजाबी कविता के त्रन्यायी इस शेली को रबड-छन्द कह कर इसकी हँसी उडाते थे। रबड़-छन्द का नाम देकर पुराने मत के कवि यह कहने का यत्न करते थे कि वस्तुतः यह कविता इतनी बेतुकी है कि किसी भी छुन्द का श्रनुशासन स्वीकार नहीं करती । इसके विपरीत इस नतन शैली के अनुयायियों का यह मत था कि इस शैली में लिखने के लिये भी बड़ा संयम चाहिये और यह वस्तुतः कोई हास्यास्पद वस्त नहीं। जब मैंने देखा कि इसी शैली के मिलते-ज़लते प्रयोग हिन्दी और अनेक प्रान्तीय भाषाओं में भी किये जा रहे हैं तो सुके बडा हर्ष हुआ। यो लगा कि मैं किसी एक प्रान्त के छोटे-से कबीले का सदस्य न होकर श्राधिनक कवियों के विशाल कबीले का सदस्य हैं जो न केवल भारत के अनेक प्रान्तों में फैला हुआ है, बल्कि विश्व के प्रत्येक देश में आज उसके प्रयत्न दृष्टिगोचर होते है। यहां मैं यह कह देना उचित समक्षता हूँ कि शुरू-शुरू में मुक्ते पुरानी शैली की कविता ही पसन्द थी जो किसी-न-किसी नपे-तुले छन्द पर आश्रित रहती थी। विशेष रूप से पंजाबी मे, जहां नई शैली का एकदम ग्रभाव था, यह स्वाभाविक ही था कि पुरानी शैली की कविता में सं ही अपनी पसन्द की वस्तु चुनता । यहां फिर यह कह दूं कि पुरानी शैली की पंजाबी कविता में जो कविता मक्ते उन दिनों पसन्द थी, वह ग्राज भी एकदम नापसन्द नहीं। पर मेरे कहने का भाव तो बम इतना ही है कि जक मुफे किवता की प्रेरणा प्राप्त हुई कुछ किव अपने लिये पुरानी पगडं हियों को छोड कर नई पगडं हियां बना रहे थे। अतः मैने भी नई पगडं डी को अपनाना ही उचित समसा। या यह किहए कि मैं इतना सौभाग्यशाजी रहा कि आरम्भ में ही मुफे एकदम नई शैली के प्रयोग करने के अवसर प्राप्त हो गये, यह नहीं कि कुछ देर इधर-उधर भटक कर इधर आने का ध्यान आया।

स्पष्ट है कि जहां तक नई शैली का सम्बन्ध है, इसमें भी कुछ कम परिश्रम नहीं करना पडा। कदावित पुराने मत के लोग, जिनका अभी तक नई शैली की कविता में विश्वास नहीं जमा, 'परिश्रम' शब्द के प्रयोग पर नाक-भौं चढा कर कहें—''यही तो हम भी कहते हैं कि तथाकथित नई शैली की कविता में काट-छांट और जोड-तोड़ का परिश्रम अधिक है, श्रनुभूति और प्रेरणा का यहां एकदम अभाव है।"

में यह कहने की ध्रष्टता तो नहीं कर सकता कि पुरानी छुन्दोबद्ध शेंली में आधुनिक युग के अनुरूप अच्छी किवता का सजन असम्भव है। हाँ, यह अवश्य कहूंगा कि जिस श्रकार पुरानी किवता में भी निरन्तर विकास हुआ है और प्रत्येक किव की प्रत्येक किवता कान्य की कसौटी पर एक समान बहु-मूल्य सिद्ध नहीं होती, उसी प्रकार हो सकता है कि नई शेली की भी अनेक किवेनाओं का साहित्यिक मूल्य बहुत अधिक न हो, पर किसो को आज यह कहने का दुस्साहस तो हिग्जि नहीं करना चाहिए कि नई शेली की किवेता एकदम मिथ्या प्रलाप है—एकदम मस्तिष्क का पड्यन्त्र, जिसमें हृदय की जरा भी परवाह नहीं की जाती।

नई शैली की कविता म्राज विश्व की प्रायः प्रत्येक उन्नत भाषा में दृष्टि-गोचर होती है। स्पष्ट हे कि प्रत्येक किव का म्रानुभव एक-जैसा नहीं हो सकता, श्रौर यह म्रावश्यक भी नहीं कि विभिन्न किवयों की किविता एक-दूसरे की कारवन-प्रतिलिपि प्रतीत हो, श्रौर यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न किवयों की किविताओं का साहित्यिक स्तर एक दूसरे से भिन्न होगा, क्योंकि यह तो म्रासम्भव है कि सभी किव म्रानुभव श्रौर म्राभिन्यक्ति के संतुलन में सदैव कला के उच्च स्तर को प्रस्तुत कर सकें। पर क्या यह कुछ कम महत्वपूर्ण बात है कि म्राज सभी उन्नत भाषाओं के किव पुरानो पगडंडियों को छोड़ कर नई पगडंडियाँ म्राना रहे हैं जिनके द्वारा म्राधुनिक युग की वास्तविक भ्रभि- च्यक्ति हो सके। जिस प्रकार कहानी और उपन्यास को कला में आधुनिक मान्व ने उन्ति को है और किसो भी देश में आज का उन्नत कहानी-लेखक और उपन्यासकार यह नहीं सोचता कि उसे अपने देश की पुरातन लोक क्याओं और गाथाओं को शैली को ही अपनाना चाहिए, बल्कि वह तो यही सोचता है कि कहानी और उपन्यास को कला समूची नानवता को थाती है, और उन्तित होने-होते कहानी और उपन्यास की कला लहाँ तक आ पहुंची है अब उने उससे आगे जाना चाहिए, उनो प्रकार कविता के चेत्र में भी आज इसी धारणा को अपनाने को आवश्यकता है। वैसे तो एक प्रकार से यह धारणा कविता के चेत्र में भी अपनाई जा रही है, पर यह बात विशेष रूप से उन कियों और आलोचकों के लिये लिखी जा रही है जो नई कितता की शैली में अभी तक विश्वास प्रकट करते हिचिकचाते हैं।

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् श्रग्नेजी कविना मे नये स्वर छेड्ते हुए टी० एस० इलियट ने 'दि लवसोंग श्राफ श्रलफ्रेड मुफ्रोक' मे कहा थो—

Let me go then, you and I,
When the evening is spread out against the sky,
Like a patient etherised upon a table,
Let us go through certain half-deserted streets,
— 'तो चलो हम चलें
जब सन्ध्या आकाश के आंचल में फैली हुई है
जैसे मेज पर बेहोश किया हुआ मरीज,
चलो हम कुछ उजडो गलियों से गुजरें।'

स्पष्ट है कि कि कि कि मन में अभी तक युद्धकालीन वातावरण की प्रतिकिया चल रही थी। इससे बड़ी व्यंगोनित क्या होगी कि जब अंग्रेजी किवता इस स्तर पर पहुंच चुको थी हिन्दों में अभी खड़ी बोली की किवता में छायावाद और रहस्यवाद की दागबेल डाली जा रही थी। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब इंगलेंड में रोमांटिक किवता का स्थान घोर यथार्थवादी किवता ले रही थी हमारे यहां एक प्रकार से यहां रोमांटिक किवता छाया-वादी एवं रहस्यवादी घूंघट काढ़ कर अग्रसर हो रही थी। इसका बड़ा कारण तो यही था कि समय की दौड़ में हुम पीछे रह गये थे। इतना गनीमतं हुं आ कि हिन्दो-कविता क गगन पर छायाबाद और रहस्यवाद के बादल चिर-काल तक नहीं टिके रहे सके। यहां भी यथार्थवादी कविता का प्रचलन होने लगा, जिस पर विज्ञान की पुट उसी प्रकार दृष्टिगोचर होने लगी जैसे यह यूरांप की कविता पर अपना प्रभाव डाल चुकी थी।

कदाचित् कुछ लोग यह त्रापित करें कि यह तो गोलमोल-सी बात हो गई। यथार्थवादी किवता त्रोंर नई शैलों की किवता, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, क्या यह सब एक हो वस्तु हैं? यहाँ केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि सुग को त्रावश्यकतायों के त्रमुख्य हमारे किव भी यथार्थवादी दृष्टिकोण को त्रापनाने लग गये, यद्यपि कुछ किव त्रभी तक पिछली दलदल में ही फंसे हुए हैं।

बँगला कविता में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वयं जिस शेली की कविता की जय-पताकों फहराई थी, अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उससे भिन्न प्रकार की कर्विता प्रस्तुत की जिस पर गहरा यथार्थवादी प्रभाव नजर आना है। 'जन्मदिन' (१६४०) शोर्षक कविता की आरम्भिक ओर अन्तिम पंक्तियों में किव कहता है—

दामामा श्रोई वाजे पिन बदलेर पाला एल भोडो यगेर माभे। शुरू होवे निर्मम एक नृतन अध्याय नहले केन एल अपव्यय अन्यायेरे टेने आते अन्यायेरि भूत मविष्येर दुत X X  $\times$ शेष परीचा घटावे दुदेंवे जीर्ण युगेर कंचयेते कि जावे कि रहबे। पालिश करा जीर्णता के चिनते हवे आर्जि दामामा ताई श्रोई उठे छे बाजि। —'वह दमामा बज रहा है दिन बदलने का श्रवसर•श्राया

म्मड के युग में । एक निर्मम नृतन अध्याय शुरू हो रहा है ?

श्राज पालिश की हुई जीर्र्यता को पहचानना होगा दमामा इसीलिए बन उठा है।

द्मामा इसीलिए बज उठा है।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर की इस कविता के पीछे एक विशेष दृष्टकोण नजर याता है; जो उनको इससे पहले की रचनाग्रो में नहीं उभर पाया था। इसे देखते हुए माट यह कहने को मन होता है कि साहित्यिक शैजी अथ्रवा ढांचे से कही अधिक किया का दृष्टिकोण ही मुख्य वस्तु है। 'वाक्य र्सात्मकं काव्यम्' की कसौटी आधुनिक किवता का वास्तिविक मूख्यांकन नहीं कर सकती, क्योंकि आधुनिक किवता में रस का स्थान दृष्टिकोण ने लें लिया है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की किवता में यह परिवर्तन आकिसमक नहीं था।

जैसा कि श्री गोपाल हालदार ने समसामयिक बँगला कविता की चर्चा करते हुए लिखा है, कुछ दिनों से हमारे जीवन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हों रही थी, उसी की श्राकिस्मक श्रोर उप्र श्रीमव्यक्ति श्रव हम देख रहे हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। सम्भवतः यह उन्मादना सामयिक है, परन्तु यह जिज्ञासा सामयिक नहीं है। यह बात हम सभी जानते हैं कि इस ग्रुग में एक जीवन-जिज्ञासा हम सबके लिए दुर्निवार हो उठी है। इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक ग्रुग में मनुष्य-जीवन जिज्ञासा से चंचल होता है। श्रसल में उसकी चिन्ता-भावना में, कथा-कल्पना में, स्रष्टि-साधना में, उसकी कला-दृष्ट में, साहित्य-संगीत में, उसके शहर के ऊपर, उसके समाज के ऊपर, उसके श्राईन-कानून में, उसके विद्रोह-विरोध में उसी जीवन-जिज्ञासा का ही स्वाचर रहना है। लेकिन फिर खास-खास ग्रुग में यह जीवन सत्य उग्र श्रीर श्रसहनीय हो कर सामने खड़ा होता है, उस समय उसका सामना करते हुए मनुष्य चौंक उठता है, दोनो श्रांखें बन्द हो जाती हैं, उस विराद श्रीर भयंकर मूर्ति के सामने मुख पीला पड जाता है। हमारे जमाने में सभी देशों में जीवन इस मृत्यु के

वेश में त्रा खडा हुत्रा है। हमार देश में भी उसका वह रूप कुछ दिनों से दिखाई दे रहा था। रवीन्द्रनाथ भी त्रपने अन्तिम दिनों में इस श्रोर तीब रूप से सचेत हो रहे थे। उनके अन्तिम दिनों में उनकी ध्यान-धारणा में, वाणी में और वाणी-रूप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन दिखाई दिया था, सभ्यता के संकट ने केवल उन्हें हिलाया ही नहीं, उनको सृष्टि में वह रूप प्रहण करने लगा। उन्होंने सममा कि कालान्तर हो रहा है। उनकी जिज्ञासा तीच्ण हो उठी। नये सुर में, नई बातों में उनकी श्राभिव्यक्ति होने लगी।

जब कवि का दृष्टिकोण बदलता है तो वस्तृतः उसे परोज्ञा-यग से गुजरते हुए नया रास्ता हुँदना पड़ना है, क्योंकि जब जीवन-सत्य ही रूपान्तरित हो जाय तो न पुरानी भाषा काम द सकती है, न पुरानी रीति ही कविता की प्रतिभा को अग्रसर करती है। बँगला-साहित्य के विकास में, जैसा कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वीकार किया था, सबसे अधिक प्रेरणा यूरोप से प्राप्त हुई थी। गोपाल हालदार के मतानुसार रवीन्द्र-कान्यधारा की विवेचना करते हुए हम कवि को नीन युगों से लांबते हुए देखते हैं। निस्मन्देह हमे यहां एक महान् प्रतिभा के महाप्रयाण का दर्शन होता है। एक युग वह है जिससे कवि 'मानसी' से स्वदेशी युग को पार कर 'गीतांजिल', 'गीतिमाल्य' 'राजा' ग्रीर 'डाकघर' के युग को ग्रातिक्रम कर हमे 'बलाका' के द्वार तक पहुंचा देता है जिसमें महायुद्ध के मन्थन-काल से श्रभावित कवि का युद्धान्तवर्ती युग था। क्योंकि गोपाल हालदार के शब्दों मे रवीनद्रनाथ-कान्य की श्रोर से भी देखा जाय तो उसमें भी पर्व से पर्वान्तर है, 'मुक्तधारा', 'रक्त करवी' के साथ 'शेषेर कविता', 'महुआ', 'पूरबी' का योग और पार्थक्य दोनों है। किन्तु यह दूसरा युग शेव होने लगा 'पुनश्च' ख्रोर 'परिशेष' में। फिर तीमरा यग श्राता है जिसमें कवि देखता है कि युगान्तर नहीं कालान्तर हो रहा है। यह वस्तुतः एक नवीन सत्य का युग है जब कवि ने जीवन को विशालतर परि-पेच्चण(पर्सपेक्टिव) में देखा। यह दूसरे महागुढ़ के पारम्भ श्रीर परमार्थ का समय है। इस प्रकार हम देखां हैं कि महायुद्धों के बीच की बंगला किवता मे रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा नृतन स्पर्दा, नृतन शक्ति श्रौर नृतन सृष्टि का श्राविभीव हुन्रा।

रवीन्द्रनाथ की कविता के अन्तिस युग में हमे कुछ अति आधुनिक कवियों के दर्शन होते हैं जो यह मट रखते थे कि न केवल प्रत्येक युग में युग की विचित्रता रहती है, बल्कि प्रत्येक कवि की अपनी विशिष्टता भी रहती है। यें लोग युग-लच्चण पर जोर देते थे जो विषय-त्रस्तु ग्रौर श्रिसिव्यंजना-शैली में उन्हें समान रूप से बाँधे हुए था। ये ऋति ऋाधुनिक कवि रवीनद्र की कविता के विरुद्ध विद्रोह करने पर तुले हुए थे; पर जब उन्होंने देखा कि 'महुन्ना', 'शेषेर कविता' 'पूरवी' और 'पुनश्च'का कवि उनके नवीन सत्य को भी वाणी प्रदान कर सकता है तो वे सचसुच अवाक रह गये। अति आधुनिकों में युद्धान्तवर्ती काल की यूरोपीय जीवन-जिज्ञासा से उधार लिये हुए क्रोध और अश्रद्धा ने तारुएय की चपलता का सहारा पाकर विद्रोह की पताका फहराई थी, पर जब उनके जीवन-बोध ने श्रपनी परिमिति को छ लिया तो साम्प्रतिकों को उनका स्थान प्रहण कर । देर न लगी । गोपाल हालदार के मतानुसार "उस प्रयोग में कृतित्व से अकृतित्व का बोक ही अधिक भारी हुआ। इसमे विस्मय की कोई बात भी नहीं है। प्रयोग और सफल अभिन्यक्ति 👣 वस्त नहीं हैं। अनेक व्यर्थ प्रयोगों के बाद कहीं एक सार्थक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। प्राकृतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कितने मृत-जातक श्रौर शिशु मृतक जीवों के द्वारा परीचा चलती है, जिसके परचात एक नवीन जीव का श्राविभाव होता है; एक नृतन सृष्टि होती है। श्रति श्राधनिकों के प्रयासों में भी असंख्य उपहासास्पद बातें थीं। आज वे सब मिट गई हैं। वहीं .रह गया है जिसमें जीवन-सत्य की स्वीकृति थी।"3

यहां यह कहना उचित ही प्रतीत होता है कि जब बंगाल के श्राति-श्राधुनिकों ने अपने हाथ से बँगला-किवता की बागडोर निकलती देखी तो वे एकदम रवीन्द्र-भक्त बन गये। यह बात बड़ी हास्थास्पद है, क्योंकि यह तो ऐसे ही है जैसे कोई रवीन्द्रनाथ के केश-प्रसाधन, वस्त्र-परिच्छद श्रोर कण्ठ-स्वर यिक वाग्-विन्यास-शैली तक का श्रनुकरण कर यह सोचे कि श्रब वह भी रवीन्द्रनाथ बन जायगा। इन श्रतिश्राधुनिकों में खुद्धदेव वसु का नाम उक्लेखनीय है। श्रच्छा होता कि वे श्रपने ही पथ पर श्रमसर रहते श्रोर ख्वाह-म-ख्वाह किसी श्रनुकरण-प्रवृत्ति की दलदल में न फँसने।

जो साम्प्रतिक वँगला कवि प्रयोग के युग को पार कर श्रभिव्यक्ति के युग में प्रवेश कर जुके हैं उनमें हर किसी की दृष्टिकोण श्रीर श्रभिव्यंजना-शैली में

१ पही, पृष्ठ ६८८

कुछ-न-कुछ अपनी विशेषता है। गोपाल हालदार के मतानुसार इन कवियों की कविता में "कुछ शब्द बहुत ज्यादा व्यंजनापूर्ण (Suggestive) हो उडे हैं। इसी लिए अनेक व्यक्तिगन अथवा विदेशीय शब्दों के इंगित ने भी कविता में स्थान कर लिया है। हूटी-फूटी बातों की तरह मन की टूटी-फूटी स्मृति अथवा विस्मृति को प्रकट करने की चेष्टा उनमें सुस्पष्ट है। इसके अलावा बँगला कविता कभी तो एकदूम गद्य की तरह छन्दों के बन्धन से मक्त है श्रीर कभी बिल्कल सरप्रधान संगीतधर्मी है। श्रर्थात बंगला कविता में इस प्रयोग-युग के उत्तीर्ण कत्रियों की सबसे बड़ी देन टेकनीक में है। श्रीर इस टेकनीक की परीचा में इलियट-पाउन्ड श्रीर उनके बाद के यग के यूरोपीय काव्य में से बहुत-सी शिक्षाएं श्रीर इंगित बटोरे गये हैं। भाषा श्रीर भाव को लेकर यह टंकनीक-सम्बन्धी प्रयोग बहुधा केचल कौशल मे परिणत्न्यो सकता है। तब वह रचना-कौशल की श्रात्यन्तिक परिष्कृति की ऐसी सनक ( craft-fetishism) के समान हो जाता है, जिसमे कवि भाव-पुच की चिन्ता करना ही छोड़ देता है। सृष्टि में टेकनीक का मात्राधिक्य एक बुरा लच्या भी हो सकता है। शिल्पोत्पादन के चेत्र में टेकनीकंसी श्रार मैते-जीरियल रिवल्युशन (tichnocracy and managerial revolutions) उसी के प्रमाण-स्वरूप है। इलियट ने भी श्रनेकांश में उसी राहते से काव्य-सिद्धि का मार्गानुसन्धान किया है।"

बँगला साम्अतिकों की परीचा द्वितीय महायुद्ध छिड़ने पर श्रारम्भ हुई थी। वस्तुतः इसी समय देश-देश में इस शैली के कियों के सम्मुल परीचा-युग का श्राविभीव हो गया था। यह महायुद्ध श्रपने साथ सचमुच एक भाव-संकट भी लेता श्राया, क्योंकि इस महायुद्ध का रूप प्रथम महायुद्ध से एक-दम भिन्न था। २२ जून १६४१ को द्वितीय महायुद्ध का रूपान्तर हुश्रा तो देश-देश के श्रनेक किव इस भाव-संकट से मुक्त होकर नृतन काव्यसृष्टि में प्रवृत्त हुए। भारत में ६ श्रगस्त १६४२ विशेष रूप से एक नई ही प्रेरणा लेकर श्राया। जब महात्मा गाँधी के पथ-प्रदर्शन में कांग्रेम ने 'भारत-छोड़ो' प्रस्ताव स्चीकृत करते हुए भारत को श्रंग्रेजी सोम्राज्य की गुलामी से मुक्त करने का निश्चय किया। बँगला साम्प्रतिकों में कुछ किव ऐसे भी थे जिनका

३ वही, पृष्ठ ६८६

भाव-संकट न २२ जून १६४१ को दूर हुआ, न १ अगस्त १६४२ को। जहां तक द्वितीय महायुद्ध का सम्बन्ध है, यदि किसी भी भारतीय भाषा के कवियों को थोडा-बहत समीप से इसकी एक मलक देखने का अवसर जिला तो वे बँगला कवि ही थे। अवस्य ही इन कवियों में से किसी-किसी ने यह श्रुतुभव किया कि कविता की साधना, कजा की श्रुभिन्यंजना-शेली की साधना मात्र नहीं है। त्रातः हम देखते हैं कि यदि इनमें से कोई जागरूक कवि परी-कहानी के ताने-बाने से काम लेते हुए कविता में नवीन जीवन-सत्य को स्था-पित कर रहा है तो किसी की कविता से सीधे जन-संघर्ष से प्रेरणा सिख रही है। त्राज का जागरूक बँगला कवि यह समभने लगा है कि कविता की मौलिक समस्या तो दृष्टिकोण है: श्रभिन्यंजना शैली नहीं। यह खब समभता है कि टेकनीक के अधीन होना घातक होगा। वह यह भी समस्तने-लगा है कि कविता में रूप और भाव अविच्छिन्न वस्तुएं हैं। नाना द्वन्द्वों में न्या हुआ बंगला कि आगे बढ़ रहा है। वह अटिलताओं और नाना सत्यों के इन्हों से घबराता नहीं। वह अपना दायित्व समभता है... द्वन्द्वों को समन्वित करना और ग्रागं बढ़ते चले जाना। यह ग्रीर बात है कि कुछ कवि ऐसे भी हैं जो त्राज भी द्व-द्वों के समन्त्रय की बात भूल कर, बल्कि त्रपने पाठकों तक को तिलांजिल दे कर एक प्रकार की एकांतिकता के साधक बने हए हैं ... उन की कविता में टेकनीक के जाल में सत्य को फांसने की हास्यास्पद प्रतिक्रिया रहती है। पर ऐसे कवियों के बीच से वे कवि उभरते नज़र श्राते हैं जो निर-र्थंक प्रयोगवाद की दलदल में नहीं गिरते, जिन्हें बस अपनी बात कहने की उत्सुकता है, वह भी ऐसी भाषा मे जो एकमात्र कवि की भाषा न होकर समुचे समाज की भाषा है. जिस पर कवि की छाप तो हैही, पर जो किव के कुण्डित अहं की प्रतीक न होकर स्वच्छन्द सानवता की आवाज को प्रस्तुन करती है, जिसकी धमनियों में नया रक्त बहता है, जिसका अपना विशिष्ट दृष्टिकोग है।

हिन्दी कविता की बान छोड कर बँगला कविता की बात विस्तार से कहने का एक हो कारण है कि हिन्दी की छायाबादी और रहस्यवादी कविता की मूल-प्रेरणा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविता से प्राप्त हुई थी। रवीन्द्रनाथ के परचात् जो समस्या बँगला-कवियों के सम्मुख उपस्थित हुई, वही हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं के कवियों के सम्मुख भी उपस्थित हुई। इस

समस्या को हर कहीं शायः समान रूप में समकाने के यन्न किये गये। हिन्दी कवियों में किस प्रकार पन्त ने अपनी लेखनी-द्वारा 'प्राम्या' श्रौर 'युगवाणी' प्रस्तुत की, यहां भी नृतन काव्य-प्रान्दोलन की छाप देखी जा सकती है। निराला ने अपनी अनेक रचनाओं में नृतन अभिन्यंजना-शैली मे नृतन जनो-वयोगी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। निराला कहीं भी डगमगाता नहीं। उसका पथ उसके सम्मुख स्पष्ट है। पर कुछ त्रालीचको के सतानसार 'स्वर्णधृति' 'स्वर्णकिरण' मे पन्त आगे बढने की बजाय पीछे को मृड गये हैं। इसी प्रकार 'इत्यलम्' के कवि की चर्चा करते हुए प्रकाश-चन्द्र गुप्त ने लिखा है-"'ग्रभिजात वर्ग की कला की ग्रन्तिम परिणाति दुर्बोधना में होती है। पश्चिम मे इसके उदाहरण जैम्स जाँयस, इलियट श्रौर ऐजरा पाउन्ड हैं। इसी दुर्बोधना की श्रोर हिन्दी के श्रान्मवादी लेखक भी जा महे हैं। उनकी श्रंगार की चरम सीमा दुर्बोधता है, क्योंकि वे जनता को घृणा और उपेचा से देखते हैं। उनकी कला का ध्येय विचारों का ग्रादान-प्रदान न होकर आत्माभिन्यक्ति है। वे यायावर है। उनकी रचनाओं के नाम 'इत्यलम्' श्रौर 'मिट्टी की ईहा' होते हैं, जिन्हें समक्तने के लिए श्रापको कोष साथ बांध कर चलना चाहिये-इसी कला का उद्घाटन 'प्रतीकवाद' श्रीर 'ब्रयोगवाद' के रूप में एक लम्बे श्ररसे से हिन्दी में हो रहा है। 'श्रज्ञेय' इस विचारधारा के बिन्दु हैं। इस केन्द्र के इर्द-गिर्द समय-समय पर अनेक नये किव श्रीर कजाकार खिंचते हैं. किन्तु थोथे श्रात्मवाद श्रीर प्रयोगवाद से उन्हें संतोष नहीं होता. श्रीर वे श्रधिक सामाजिक विचारवाराश्रों से सम्बद्ध होते जाते हैं। इस प्रकार 'तार-सप्तक' के कवियों में अकेले 'अज्ञेय' ही ब्राज इस बात्म-वादी कला का मंडा ऊंचा रखे हुए हैं 'इत्यलम्' का कवि मामाजिक प्रगति को शक्तियों से करा हुया श्रवग रहता है, इसीलिए वह पंख-कटे पत्ती के समान है। जिस वर्ग को खोर वह श्राशा से देख रहा है, वहां ख्रमी तक वह अपने लिए स्थान नहीं बना पाया है, श्रौर सर्वहारा के साथ तो उसके समान सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसीलिए 'ग्रज्ञेय' का साहित्यिक व्यक्तित्व श्रधर में भूलते 'त्रिशंकु' के समान वह सुनापन श्रीर एकाकीपन जो 'श्रज्ञेय' के पूरे माहित्य में मिलता है. जो उसके क़ं ठित च्यक्तित्व का पारिचायक है, समस्त पच्चीकारी थ्रोर मीनाकारी के बावजूद प्रकृति स्त्रीर पेम-सम्बन्धी रचनास्त्रों में भी प्रकट होता है।

सेमर के फूल का वर्णन मानो किव का ही वर्णन है..... किव का उद्धत श्रहम् प्रेम के श्रन्यतम चणों में भी नहीं परास्त होता... 'बाहु मेरे रिकं रहे' शीर्षक किवता में 'श्रज्ञेय' लिखते हैं—'नहीं मुफ्त में तीव कोई श्रहं की श्रीमन्यंजना जागी, नहीं चाहे, प्राण तुम प्रत्येक स्पन्दन की,...यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे श्रहम्वादी किव के मन में यह सन्देह है कि उसके प्रिय तक उसकी वाणी पहुंचती भी है या नहीं। तभी वह समर्पण में कहता है—'सुनो कैरा सुनो, क्या मेरा सार तुम तक पहुंचता है ?'"

बंगला और हिन्दी में ही नहीं, भारत की प्रत्येक उन्नत शन्तीय भाषा की नूतन किता में आज एक ही समस्या कि के सम्मुख उपस्थित है। दुर्वोध और जिटल प्रतीको और भावचित्रों द्वारा आत्मकेन्द्रिक, हासोन्मुखी कला को आगे बढाने का न्यर्थ प्रयत्न किया जाय या सचमुच स्वस्थ जनसम्पर्क द्वारा प्राण्वान कला को अग्रसर किया जाय, जिसके साथ-साथ इतिकृष्य के पिहिये भी आगे बढें, जिसकी प्ररेणा से पुराने चेहरे खुद-ब-खुद उतरते चले जायं, जनता और संस्कृति के बीच के पर्दे गिर जायं, जिसके प्रकाश में जनता स्वयं देख सके कि कौन अतीत है और कौन भिवष्य, और जिसके तार-तार से यह आवाज निकल रही हो,—कब तक तुम परम्परा के मुद्दी अंगो को थामे रहोंगे ? इस प्रश्न का उत्तर दिये बिना आज का नूतन कि आगे नहींन बढ़ सकता। सचमुच यह सौ प्रश्नो का एक प्रश्न है, जिसे सुना-अनसुना नहीं किया जा सकता। नई शैलो की किवता में आज सर्वत्र यही प्रश्न गूंज उठा हं, इस नृतन किवता-आन्दोलन के साथ मेरा सम्पर्क पहले से कही गहरा हो चुका है, यही कारण है कि मैं आज अपनी रचनाओं के लिए आलोचक के सामने पहले से कहीं श्रिधक जवाबदेह हूं।

#### :-२/:

इलियट की प्रसिद्ध किवता 'दि वेस्टलैंड', जिसे किव ने सन् १६२१ में प्रस्तुत किया था, प्रथम महामुद्धोत्तर-काल के विनाश-चिह्नों की किवता है। किव ने देखा कि सभी कुछ श्राधारहीन हो चुका है श्रोर समूचा यूरोप ताश

१ श्रकाशचन्द्र गुप्त, 'इत्यल्रमू'—श्रमिजातवर्ग की हासोन्मुखी कला, नया साहित्य जुलाई, १६४६

के पत्तों के घर के समान उह चुका है। जैसा कि स्वयं कवि वे स्वीकार किया है उसे इस कविला का शीर्षक तथा इसने अनेक प्रतीक कुमारी एल० वेंस्टन की पुस्तक 'फ्रांम रिचुत्रल द रोमांस' (धार्निक अनुष्ठान से वीरगाथा की श्रोर) से प्राप्त हुए थे। फ्रोज़र की मनुष्य-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तक 'दि गोल्डन बावो' (सनहरी टहनी) से भी कवि को भावचित्रों के निर्माण में सहायता मिली थी । शेक्सपीयर श्रीर बोदलेयर की ऋछ पंक्तियां हु-ब-हु उठाकर रख दी गई हैं। 'इनफरनो' के अतिरिक्त उपनिषद् और बुद्ध-प्रवचन की प्रतिध्वनि को भी भुलाया नहीं गया। इङ्गलैंगड के युद्धीत्तरकालीन साधारण बीलचाल के शब्द भी, जिन्हें इससे पहले कभी साहित्यिक पदवी नहीं मिली थी, कवि की लेखनी को छु-छ जाने हैं। इस कविता में टायरेमिया का चित्रण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके विषय में कवि ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एक दर्शक्र भात्र है और वस्तुतः इस कतिता के पात्रों में उसका समावेश नहीं किया गया। फिर भी वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है और सभी पात्रों को एक सूत्र में पिरोता है। वह जो कुछ देखता है वही कविता का सार है। जैसा कि कवि ने ज़ोर देकर कहा है-'टायरेसिया का हृदय दो जीवनों के बीच स्पन्दित हो रहा है-एक वयोवृद्ध जिसके शरीर पर ऋरियोवाले उरोज है।' इस प्रकार ट्रायरेसिया युग-सन्धि का व्यंग्य चित्र है जिसे दो युगों का खिचाव अनुभव हो रहा है।

टायरेसिया के समान श्राज का किन जीवन के दोराहे पर खड़ा है। एक श्रोर श्रतीत है, दूसरी श्रोर वर्तमान। एक दर्शक के समान वह श्रतीत को लाँघता हुश्रा वर्तमान की दलहीज़ पर श्रा खड़ा हुश्रा हे श्रोर सोचता है कि वह स्वयं उस श्रवसर पर उपस्थित था जब सर्वप्रथम बैदिक किन गुनगुना उठा था—

''साथ-साथ चलो, साथ-साथ बोलो, साथ-साथ ऋपने मन को मिलाओ

९ यूनानी गायक जो श्रकस्मात् ज्ञान श्रीर कला की देवी एथिना को स्नान करते देखने के कारण उसका कोपभाजन बन गया था श्रीर एथिना ने उसकी श्राँखों पर पानी के छींटे मारते हुए उसे एकदम श्रन्धा कर दिया था श्रीर फिर देवी एथिना ने भूल का प्रायश्चित्त करते हुथे उसे भविष्यवक्ता बना दिया था। क्योंकि देवता भी एक होकर अपना भाग ग्रहण करते हैं।

•"हमारा मन्त्र समान है, हमारी समिति समान है और हमारे मन श्रौर चित्त समान हैं।

''हम समान रूप से मन्त्र पढते हैं, समान रूप से श्राहुति देते हैं, हमारे संकल्प श्रोर हृदय समान हैं, हमारे मन समान हैं जिससे सबका ऐक्य होता है।''

फिर वह सोचता है कि वर्तमान की श्रावाज़ तो इससे एकदम भिन्न है। बार-बार उसे श्रार्थ-सभ्यता के उस पुण्य-युग की याद श्राती है जब उसने स्वयं वैदिक कवि के मुख से सुना था—

''भूमि स्वयं चमा का रूप है।

"श्रत्येक शाणी दाहिनी श्रीर बाई करवट से उस पर लेटता है और वह सभी का बिज़ौना बनी है।

"भड़ श्रीर श्रभड़ दोनों की मृत्यु उसकी गोद में होती है।"2

वह एकदम भय से काँप उठता है जब उसे ध्यान द्याता है कि किस मुँह से भूमि मानव को चमा कर सकती थी जब उसने हिरोशिमा द्योर नागासाकी पर श्रण्ड बम गिरा कर लाखों शिण्यों का संहार किया था। वह सोचता है कि उसने स्वयं श्रपने कानों से वैदिक ऋषि के मुख से यह वाणी सुनी थी कि हमारे पूर्व जनों ने ही तो शत्रुशों को पराजित करके पृथ्वी को शत्रुरहित बनाया श्रौर श्रपनी विजय-दुंदुभी बजाई (यस्यां वदित दुंदुभि:)। व वर्तमान पर विचार करते हुए उसे लगता है कि उस दुंदुभी के स्वर व्यर्थ चले गये, क्योंकि श्राज भी मानव को मित्रों सं कहीं श्रीधक शत्रु ही नज़र श्राते हैं। टायरेसिया का मस्तिष्क फिरकी की तरह श्रूमता है, कभी पीछे की श्रोर, कभी श्रागे की श्रोर। वह सब जानता था कि वैदिक किय कुछ भी कहता रहे भविष्य के गर्भ में तां दूसरी ही भावनाएं करवट ले रही हैं। उसने स्वयं सम्राट् श्रशोंक को किलंग-युद्ध के पश्चात् युद्धिरत होकर गिरनार के १३ वें शिलालेख पर वह लिखवाते देखा था—'मनुष्यों का वध, मृत्यु तथा देश-

१ ऋग्वेद १०, १६१, २-४

२ पृथिवीसूक्त, २६, ३४, ४८

३ वही, ४१

निष्कासन देवानां त्रिय द्वारा कष्टदायक तथा अत्रीतिकर माना गया (वंधसे मर्ग्ण व अपयाहो व जनरु)।' पर उसने उसी समय यह बात कह दीं कि देवानां त्रिय भूल कर रहे हैं यदि वह सोचने हैं कि अब कभी युद्ध नहीं होगा।

टायरेसिया ने ईसवी प्रथम शताब्दी में महात् कवि नाट्यकार अन्वघोप को देखा था। उसने श्ररवघोष से उसी समय कह दिया था-श्रभी तो कवि त्रार्यशर श्रीर नाट्यकार भास का जन्म शेव है। अगली दो शनाव्दियों में उसने त्रार्यशूर त्रौर भास को लेखनी त्राजमाते देखा। उसने त्रार्यशर त्रौर भास से प्राफ-साफ कह दिया था कि श्रभी तो कालिदास का जन्म शेप है। चौथी-पाँचवीं शताब्दी की सन्धि में सर्वश्रेष्ठ कवि श्रोर नाट्यकार कालिदास ने साहित्य की बागडोर सँभाली। उसने कालिदास से भी कह दिया था कि श्रभी तो दंदी श्रीर बाण श्रानेवाले हैं। छठी-सातवीं शताब्दी में उसने दंदी श्रौम्दाण से भेंट की श्रीर उनसे कहा—में प्रसन्न हैं कि श्राप श्रपनी प्रतिभा का एक नये चेत्र में उपयोग करने जा रहे हैं, श्रानन्दपूर्वक गद्य-काव्य उपन्याम जिखिए, पर अभी गद्य-साहित्य के छुग के आने में बहुत देर है ! टायरेसिया को इतिहास के पहिया की गतिविधि कभी नहीं भूलती। वह खुव देख चुका है कि किस प्रकार भारत अनेक शताब्दियों तक केवल एशिया ही नही, समूचे तत्कालीन सभ्य जगत के लिए प्रकाश फैलता रहा। क्या तिब्बत और मंगोलिया. क्या हिन्दचीन श्रीर हिन्देशिया-सभी स्थानों में भारत का ज्ञान-त्रसार एक श्रद्धितीय उदाहरण के रूप में श्रत्रसर होता रहा। टायरेसिया इन शताब्दियों के महान संस्कृति-प्रभाव को देखते हुए यह भी जानता था कि यही लोग जो श्राज प्रकाश फैलाने निकले हैं, कल श्रन्य श्रमिमान श्रीर कृप-मंडुकता के शिकार हो जायेंगे ! पर जब भारत विश्व की दौड मे पीछे रह गया, टायरेसिया ने फिर से देश के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की। उसे मालुम था कि अनेक प्रान्तीय भाषाएँ जनता की भावनाओं का सफल माध्यम बनेंगी । किस प्रकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रीर महात्मा गांधी क्रमशः बँगला श्रीर गुजराती-साहित्य को शक्ति प्रदान करेंगे और उसकी वाणी का प्रभाव समचे भारत की साहित्य-धारा पर पड़ेगा, टायरेसिया तो यह बात बहुत पहले ही माल्म हो गई थी। किस प्रकार हिन्दी की शक्ति बढ़ेगी और राष्ट्रभाषा के पद पर त्रासीन होगी, यह भी टायरेसिया ख़ूब जानता था। रवीनद्र-गांधी-विचारधारा पर टायरेसिया को गर्व है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि अब

वह भविष्य-दृष्टा नहीं रहा। त्राज भी उसकी त्राँखें वर्तमान के छोर को चीरती हुई भविष्य में भाँक रही हैं।

कविता का भविष्य क्या है ? यह प्रश्न ग्राज के किव को भी वैसे ही मंं मोड़ रहा हैं जैसे यह ग्राधुनिक किवता के ग्राजोचक ग्रौर पाठक का ध्यान खींचता है। डा॰ ग्रब्दुल ग्रजीम ने बम्बई में चौथे ग्रिखल भारतीय प्रगतिशील लेखक-सम्मेलन में भाषण देते हुये ठीक ही कहा था—''हमे समम्मना चाहिए कि हम जनता के ग्रान्दोलन के जितना ही पांस जाने है, हमारा साहित्य उत्तना ही ज्यादा गहरा ग्रौर श्रसर पदा करनेवाला होता है। श्रव्यवार की ख़बरो पर लिखी गई कहानियों में कोई दम नहीं होता। कोई चाहे तो मध्य-वर्ग के जीवन पर ही लिखें; लेकिन ऐसे साहित्य में इतना ज़रूर होना चाहिए कि उससे श्राज के मध्यवर्गीय जीवन के श्रन्तिविरोधों की मलक मिले। प्रगतिशील लेखकों पर ऐसी कोई केंद्र नहीं है कि वे हर हालत में किसे. में ग्रौर मज़दूरों पर ही लिखें।" जो समस्या कहानी-लेखक की है वही बहुत-कुछ किव की भी है। कहानी ग्रोर कला की श्रभित्यंजना-शेलियां कितनी भी पृथक क्यों न हों, दृष्टिकोण का प्रश्न तो किव श्रीर कहानी-लेखक के सामने बरावर है।

जहाँ प्रगतिशील दृष्टिकोण की महत्ता स्वतःसिद्ध है, वहां ग्रिभिन्यंजना-शैली की सफलता के प्रयास भी श्रावश्यक हैं, जैसा कि श्राष्ट्रितिक बँगला-साहित्य की चर्चा करते हुए श्री श्रमरेन्द्रनाथ मित्र ने लिखा है—"बहुत-से मार्क्सवादी साहित्यिकों मे एकाग्र कला-साधना का एकदम श्रभाव है। बहुत-से रास्ते ही में बाज़ी मारना चाहते हैं। बहुत-से लोग टेकनीक श्रीर कला-कौशल पर श्रधिकार करना नहीं चाहते। वस्तु जगत् के सम्बन्ध में प्रत्यच श्रीर प्रगतिशील श्रनुभव भी बहुतों में नहीं है। उनमें से श्रनेक ने दूसरों की चेतना को प्रभावित करने की चमता को प्राप्त नहीं किया है।"

स्पष्ट है कि किव को श्राज बहुत जागरूक रहने की श्रावश्यकता है। उस की पृष्टभूमि में उसकी जन्मभूमि का ही इतिहास तो रहेगा ही। लोककथा श्रीर लोकगीत मे श्रंकित जन-मन के श्रनगिनत भावचित्र भी उसके सम्मुख

१ हंस, जुलाई १६४६, पृष्ठ ४६७

२ हंस, श्रश्नेल १६४६, में श्री वीरेन पाल द्वारा 'बंगला-साहित्य की कुछ धाराएं शीर्षक लेख में उद्धृत, पृ० ३७१

उपयुक्त अवसर पर स्वयं थिरक उठें और उसकी धेरणा को नया रूप दे, यह भी आवश्यक है। अञ्झा हो, यदि विश्व-साहित्य की ध्रगति का भी उसकी पृष्ठ-भूमि में समावेश हो जाय। वही तो आज टायरेसिया भी कहना चाहता है। किव सुने न सुने, टायरेसिया का तो यह कर्त्तच्य है कि वह किव तक अपनी आवाज़ पहुँचाता रहे। टायरेसिया तो किसी भी माहित्यकार की प्रतिभा का ध्रनीक है। वह सदा उसके निकट रहता हैं।

एक स्थल पर त्राधुनिक बँगला किव विष्णु दं कह उठते हैं---

चम्पा तोमार मायार श्रन्त नेइ
कतो ना पारुल रांगानो राजकुमार
कितो समुद्र कतो नदी होलो पार
विराट् बांगला देशेर कतो ना छेले
श्रवहेले सय सकल यंत्रणाइ—
चम्पा जलन जागबे नयन मेले।

— 'चम्पा तुम्हारी माथा का कोई ख्रन्त नहीं है कितने पारुल को प्रेम से ख्रुनुरंजित करनेवाले राजकुमार किंतने ससुद्र, कितनी निदयां पार हो गये विराट् बंगाल देश के कितने लड़के सभी यातनाओं को उपेचा के साथ सहन करते हैं इस खाशा से कि चम्पा ख्रब ख्राँख खोलकर जाग उठेगी।

यहाँ विज्यु दे बंगाल को पूरी कहानी में नृतन प्राण-प्रतिष्ठा करने में सफल हुए हैं। जनता की श्राशा को वे श्रपनी विशिष्ठ शैली में मंमोइते हैं। यह तो श्रावस्यक है कि किव भीड़ में खड़ा होकर भी श्रपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाये रखे।

गुजराती कवि सुन्दरम् श्रहमदाबाद पर व्यंग्य कमता है-

श्रम्दाबादना शहेरमां भाई शेठिया लोकनी मंडली भाई सौ-सौ मील चलावे
भारत-केरा गामडामां भाई
राम ना राज मां मानस ने भाई
चीथरूं हाथ न त्रावे !
— 'श्रहमदाबाद के शहर में, भाई !
सेठ लोगों की मंडली, भाई,
सौ-सौ मिले चलाती हैं
भारत के श्रामों में, भाई;
राम के राज्य में मनुष्य को, भाई
चिथड़ा भी हाथ नहीं श्राता !'

गुजराती कवि 'स्नेहरिम' श्रामों की इमी भूखी जनता की श्रोरे-देखते हुए कहता है-

मूगुं हल खेड़ुत नो बोले
एरण जागी आँखो खोले
पीडित धरती अन्तर खोले
प्रगटे नवी चीनगारी
रे पलटे अविन सारी
— 'किसान का गूंगा हल बोले
लुहार का एरन आँख खोले
पीडित धरती हृद्य खोलकर दिखाये
नई चिनगारी पैदा हो
रे सारी धरती पलटे 1'

मराठी कवि यशवन्त थोड़ा त्रागे बढकर कहता है—''मिंहामन पर की कउपुतली को खेतों का स्वामी नमस्कार करता है। पर मैंने तो सच्चा भृपति हुंढ लिया है। उस खेतिहर भूपति के लिए मैंने अपना नमस्कार रख छोडा है।" एक ख्रौर स्थल पर त्राज का मराठी कवि कहू उठता है— ''ख्रो रेलगाडी! कब तक तू इस सुरंग में खडी रहेगी ?" किसान की आवाज़ में ऐसे अनेक प्रश्न भी उभरत हैं। रेलगाडी को तो आगे चलना ही चाहिए। रुकना तो जीवन-ध्येय नहीं।

'क़ुक़रमुत्ता' में निराचा की लेखनी हिन्दी कविता में सामाजिक च्यांग्य के नये रंग प्रस्तुत करती है—

> चुन्ने खॉ के हाथ का मै हो सितार, दिगम्बर का तानपूरा, हसीना का सुरवहार ।

× × × श्रेग्रेसिव का जैसे कलम लेते रोका नहीं रुकता जोश का पारा ।

× ×
गोली की माँ बंगालिन, बहुत शिष्ट
पोयट्री की स्पेश्यिलस्ट,
बातों में ज्यों मजती थी,
सारङ्गी वह बजती थी।

imes imes चर्ली दोनों जैसे धूप-छाँह, गले गोरी के पड़ी बहार की बाँह ।

टायरेसिया सब सुनता है। वह सब पहले से ही जानता है कि श्राज किव क्या कहने जा रहा है। वही तो जाने-श्रनजाने किव को गुद्गुदाया करता है। देश का चित्रण बहुत कर चुके, वह किथ से कहता है, पाम-पहोस के देशों की ग्रोर तो देखो । उद्कें किव ग्रजी सरदार जाक्ररी जैसे ऐसे ही किसी परामर्श की प्रेरणा से चीन के सम्बन्ध में कहता है—

इन्कलाब अब कहाँ है —कौन-सी वादियों में

> — कौन-सी मंजिलों में मेरे शौक का कारवाँ है ?

रूस भी अब सुर्ख़रू श्रीर यूरोप का मशरिक भी गुलनार है हम भी इस जाने असरे रवाँ के लिए अपनी श्राँखें बिछाये हुए है अपने ज़ख़्मों की पोशाक पहने खड़े हैं अपने ख़्वाबो की शमश्रा जलाये हए हैं।

मेंने तारीक रातों के रोशन सितारों से पूछा बर्क रफ़तार लमहों के उड़ते शरारों से पूछा इन्कलाब श्रब कहाँ है श्राफ़ताब श्रब कहाँ है "चीन में !" —कोहसारों से श्रावाज़ श्राई मर्गजारो

> गर्जाते हुए श्रावशारों दहकते हुए लालाज़ारों से श्रावाज़ श्राई !

"चीन में, चीन में ! " वादियां गूँज उठी कोह की चोटियां गूँज उठीं निव्यां चीन का नाम लेकर समुन्दर में दोंड़ीं चीन का नाम लेकर समुन्दर से काली घटाएं उठीं शर्क और ग़रव चीन का नाम बारिश और कतरों की सुरत में टफ्का प्यामी धरती ने इस नाम से अपने लव तर किये श्रीर किसानों ने खेतों को सींचा कोपलें नर्म मिट्टी से इस नाम को अपने दिल में छिपाकर उनी श्रीर यह नाम सौ फूल बनकर खिला शहद और इत्र और रंग बनकर ज़माने में फैला हवात्रों में लहराया शोलों में लपका श्रीर एक श्रातशीं दास्तां बन गया माफ कागुज़ ने इस नाम को अपने पाकीज़ा दिल पर लिखा परचमो ने इसे अपनी पेशानियों पर सजाया श्रीर साजों ने गाया श्रब हवा---चीन के नाम पर गुनगुनाती है श्रीर श्रव फ़जा--चीन के नाम पर मुस्कराती है श्रीर कर्रए श्ररज़ के शायरों के लिए

चीन सब से बड़ा गीत, सब मे हसीं नज्म है चीन इक वलवला, इक उमंग श्रीर इक अज्म है चीन इक वली है, एक उपदेश है, एक पैग़ाम है एशिया के लिये एक इनश्राम है।

× ×

मौत श्रोर खून की फतह करते चलो चीन की सरज़मीं एक कालीन की तरह क़द्मों के नीचे बिछी है शहर श्रोर गाँव शरवत के लबरेज़ प्याले हैं जो वादियों श्रीर मैदानों की किश्तियों में सजाये गये हैं एक-एक करके इनको उठा लो श्रुपनी सदियों की प्यास श्रव बुक्ता लो। श्रुली सरदार जाफ़री ने सुक्त छुन्द के श्रमेक सफल प्रयोग किये हैं, जिनसे एक 'पहाड़ी नदी का सा बहाव है, दृष्टिकोण स्पष्ट है। निस्सन्देह उन पर रूसी किव मायकावस्की का सब से श्रिष्ठक प्रभाव पड़ा है जिसने यह बात ज़ोर देकर कही थी—''साहित्य-चेत्र में केवल स्वस्थ दृष्टिकोण से काम नहीं चलेगा, सुक्ते श्रपनी कला श्रौर उसकी श्रमिन्यं जना को श्रपने साहित्यक प्रतिदृन्द्रियों के स्तर तक उठाना होगा।''•

श्राज के किव के लिए सचमुच यह श्रावश्यक हो गया है कि वह विश्व की किवता का श्रध्ययन करे। इससे किव के सम्मुख नये चितिज उभरते हैं, उसकी श्राँखें श्रधिक देख सकती हैं, मिस्तिष्क श्रधिक सांच सकता है। हां, उसमें श्रमुकरण-प्रवृत्ति का ख़तरा श्रवश्य है, जिससे एक जागरूक किव सदैव बच सकता है। यह भी श्रावश्यक है कि विभिन्न किवयों के सम्बन्ध •में इन्हें पर्याप्त ज्ञान हो।

'पाजामा-धारी बादल' शीर्षक कविता मायकावस्की ने सन् १६१४ में जब जिखी थी, जब उसकी श्रायु बाईस वर्ष की थी। विध्वंसक कियाशीलाश्रो में भाग लेने के श्रपराध में उसे श्रडीसा के कजा-विद्यालय से निकाल दिया गया था। वहीं मेरिया से उसका प्रेम हो गया जो बुद्धि श्रौर सौंदर्य में श्रसाधारण थी। पर मेरिया के साथ उसका प्रेम श्रसफल रहा। उससे कवि का मानसिक संतुलन जाता रहा। भावना के श्रतिरेक में उसने जलते-उबलते मन से इस कविता की रचना की—

> तम इसे न्यर्थ प्रलाप समभोगे पर यह एक घटना है यह अडीसा की घटना है 'मैं चार बजे तुम्हें मिलने आऊंगी,' मेरिया ने कहा आठ नौ दस श्रीर तब—

रात के बारह बजे की अन्तिम टन-टन कुछ इस प्रकार शून्य में

गिरती हुई-सी श्रनुभव हुई— जैसे सुली स श्रपराधी का सिर

 $\times$   $\times$   $\times$ 

रात का ग्रंधेरा कमरे में उभरता चला ग्रा रहा पर में ग्रपनी जागती श्रीर बोक्तिल ग्राँखों को ग्रंधेरे से ग्रटी हुई गर्ली से हटा नहीं सकता

< × ×

सहसा दरवाज़े ने श्रंधेरे में दाँत कटकटा कर श्रपना जबडा खोला

 $\times$   $\times$   $\times$ 

तुमने बहे बेनियाज़ अन्दाज़ में प्रयेश किया स्वीकृति और अस्वीकृति से बेपरवाह और हाथ में थामे हुए दस्तानों को तोड़ते-मरोड़नं हुए कहा— "शायद तुम्हें विश्वास न आये—पर यह सत्य है कि मैं विवाह कर रही हूँ।" तो क्या? कर लो विवाह मुभे अपनी भावनाओ पर अधिकार है देखो, मैं बिल्कुल शांत हूँ यथिप यह शान्ति लाश की नवज़ की शान्ति है

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मेरी प्रशंसा करो संसार के महान् व्यक्तित्व मेरे पासंग भी नहीं अपने से पहले श्रानेवाली प्रत्येक वस्तु पर मैं श्रस्तित्व की मुहर लगाता हूँ

× × × × ×,

मेरे पैर मे चुभनेवाली जूने की एक कील गेटे के भयानक कलपना-चित्र (फाउस्ट) से अधिक नहीं है × × ×

श्रोर निहारते हुए

मैं वह देख रहा हूँ, जो किसी को दिखाई नही दे रहा समय के शिखरों के ऊपर से श्राते हुए ( जहां भूखे हजूम के सिरों की लहरें --- श्रादमी की नज़र को काट देती हैं ) क्रांति के कांटोंबाले ताज को पहने में सन् १६१६ को उभरते देख रहा हूँ ग्रौर मैं--- तुम्हारे बीच उसका सन्देश-वाहक हूँ जहां कहीं दर्द है वहां मैं हूँ हर उस भ्रांसु पर जो बहाया जाता है मैं अपने को सूली पर लटका हुआ अनुभव करता हैं।

एक प्रकार से मायकावस्की ने इस कविता में प्रथम महायुद्ध के सम्बध में भविष्यवाणी की थी। युद्ध का रक्तपात श्रारम्भ हुश्रा तो उसने 'श्रपने उड्डच-तम स्वर में' शीर्षक कविता में कहा था-

त्रागामी पीढियों में श्रानेवाले सम्मानित साथियो !

हमारे युग में जमी हुई मिलनताओं की तह उलट कर

सुनो !

वारिसो !

श्रन्थकारमयी श्रौर मृतशाय शताब्दियों में से हमारे समय की सम्भव है, तुम मेरे--- ग्रर्थात मायकावस्की के सम्वन्ध में पूछी श्रौर तुम्हारे ज्ञानी प्स्तकीय ज्ञान की दलदल में कुलबलाते हुए यह रहस्योद्घाटन करें कि किसी समय एक ग्राग्नेय गायक था जिसे गतिरोध से घोर घुणा थी। प्रोफेसर ! ग्रपनी ग्राँखों से ऐनक उतार दो मैं तुम्हें अपने युग और अपने सम्बन्ध में स्वयं बताता हुँ

मैं दारोग़ा सफाई श्रोर पानी ढोनेवाला भिरती हूं जिसे कान्ति ने मोरचे पर नियुक्त किया है।

यह कविता काफी लम्बी है। इसमें हमें मायकावस्की की कला का पूरा परिचय मिलता है। २४ मार्च १६३० को, जब रूसमें मायकावस्की-दिवम मनाया गया था, किव ने एक सभा में स्वयं यह कविता पढ़कर सुनाई थी। पर उस समय यह अपूर्ण ही थी। इसके बीस दिन बाद १४ अप्रैल की रात को मायकावस्की ने रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली और यह कविता अधूरी ही रह गई। इसमें कोई मन्देह नहीं कि मायकावस्की को अपने देश के अनेक कर आलोचकों का मामना करना पडा था जो उसे अन्त तक पहचानने में असमर्थ रहे, और शायद आत्महत्या का बडा कारण यही था, पर अन्तर्राष्ट्रीय कविता के इतिहास में वह चिर-स्मरणीय रहेगा।

10 जून १६४० को फामिस्ट अन्धकार के काले आवरण के नीचे फ्रान्स पर 'श्मशान-सा मौन' छा गया। फ्रान्स के जनवादी कवि लुई आरागों ने आशा और विषाद के स्वर छेडते हुए कहा—

> सुदूर देश में ख़ाली हाथों में फ्रान्स को खोज रहा हूँ इस अनन्त रिक्त में...

त्राधुनिक फांसीसी कविता की चर्चा करते हुए फांसीसी श्रालोचक ई० एफ० ई० शिश्रोन ने ठीक लिखा है—''जैसा कि जर्मन किव होलुएमन ने कहा है—'सम्भवतः श्रारागों भी यह मानते है कि सम्पूर्ण मानवता से प्रेम वहीं कर सकता है, जिसने कभी किसी व्यक्ति से प्रेम किया हो।' श्रारागो प्रारम्भ में 'सुरियिलस्ट' किव थे। कल्पनामूलक लाचिणिक श्रभिव्यंजना ही उन्हें सबसे श्रिय थी। स्वाधीनता-संग्राम के विद्रोह-गान लिखते समय भी उन्हें इस शैली से सहायता मिली, क्योंकि शत्रु के लिये लोक कपको का श्रथं सहज नहीं था जिन्हें श्रारागो मट श्रपनी किवता में स्थान दे देते थे। श्रारागो ने फ्रान्स के परम्परागत छन्दों श्रीर फ्रान्सीसी लोकगीतो की लयों को भी बड़ी कुशलता से श्रपनाया, जिससे वे फ्रांसीसी हृदय के सर्वित्य किव बन

गये। एक विख्यात् कविता में त्रारागों कहते हैं-

प्रिये, जब मैं तुम्हारे बाहुपाश में था तब बाहर कोई गुनगुना रहा था एक पुरातन फ्रांसीमी गान त्राज श्रव मैं सम्रम गया कि मेरे मन में क्या बात है— उस गान की कडी ने एक नंगे पैर के समान मेरे मौन के हरे जल को प्रकम्पित कर दिया।

'नंगा पैर' स्पष्टतः फ्रांस को नग्न वास्तिविकता का प्रतीक है, श्रोर किन का मौन समूचे क्रांस का भीन है जिसे फ्रांसीसी गान से मंकृत फ्रांस के पुर-खाश्रो की श्रावाज़ ने सकमोर दिया।

इस प्रकार देश-देश में किव ने यह भावना प्रतिध्वनित की है कि विजय ग्रीर पराजय तो मानव के अपने हाथ में हैं। हां, यह तो त्रावश्यक है कि वह ग्रन्याय के सामने सिर न भुकाये, जन्मभूमि के गौरव ग्रीर मानवता के विनयघोष को वह ग्रन्याय के सदैव अपने सम्मुख रखे।

मित्रता के सौ सामान हैं। फिर भी विश्व-शान्ति हरदम खतरे मे है। एक महायुद्ध के पश्चात् दृसरा महायुद्ध श्राया। श्रव क्या तीसरा महायुद्ध भी श्रावश्यक है ? युद्ध क्यों होते हैं ? क्या युद्ध-भावना का श्रन्त नहीं किया जा सकता ? ये प्रश्न श्राज का किय सुने-श्रनसुने नहीं कर सकता। शायद कोई किय से कहे कि युद्ध तो श्रार्थिक परिस्थितियों की उपज है, तुम इस मे मत उत्तभो। पर किव को चिन्तन से कौन रोक सकता है श्रोर यह तो श्रावश्यक है कि श्राज उसका चिन्तन पत्तायन के पथ पर न चले। किव की बगल मे बैठा हुश्रा टायरेसिया कह उठता है—यह तो श्राग्रवम का युग है। हिरोशीमा श्रीर नागासाकी पर श्रग्जवम गिराये जाने से पूर्व ही मैं जानता था कि हिंसा क्या रूप धारण करनेवाली है।

एक ऐसे विश्व की स्थापना, जिसमे सभी देश बराबर के हिस्सेदार हो, जिसके संरच्चण में प्रत्येक देश नये, समाज को जन्म दे सके—यही तो श्राज के किन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। श्रीर दो श्रागो के बीच का खिंचाव

अनुभव करता हुआ टायरेसिया कवि के चिन्तन और काव्य-खजन में महायक हो सकता है।

#### : 3:

यब कुछ 'वन्द्नवार' के सम्बन्ध में कहना उपयुक्त होगा। इस संग्रह की प्रत्येक कविता हो युगों के बीच के खिंचात्र की कविता है इतना तो स्पष्ट है कि 'वन्द्रनवार' का मुख्य स्वर इसी दृष्टिकोण को पुष्ट करता है। एक ही स्वर से तो गान की रचना असम्भव है। यह पर्याप्त है कि मुख्य स्वर को अपनी बात याद रहे और अन्य स्वरों पर छा जाने की भी उसमें चमता हो। जन्मभूमि मुक्ते थिय रही है। अनीत की थाती की उपेचा का तो प्रक्ष ही नहीं उठ सकता, पर वर्तमान और भविष्य के प्रक्ष तो सुलक्षाने ही होंगे।

बाजारों मे जो शोर ब्राज है, वह कल से भिन्न है। इस शोर से भाग कर कवि चाहे तो एकान्तवास कर सकता है। पर यह जीवन से पलायन होगा । ये रेलगाडियों के पहियों की त्रावाज़ें. ये मोटरों, लारियों श्रीर ट्रको का शोर, मिलों की चिमनियों से निकलते हुए धुवें और उनकी मशीनो से निक-लनेवाली घरघराहट की श्रावाज़ें, जो प्रतिदिन कवि के कानों के पर्दे फाड़ने से बाज़ नहीं श्रातीं, इन्हें क्या श्राज का कवि सुना-श्रनसुना श्रीर देखा-श्रनदेखा कर सकता है ? समुद्र में जहाज़ चलते हैं, पहले से कहीं श्रधिक, पहले से कही तेज़-उन्हें भी देखा-श्रनदेखा नहीं किया जा सकता। श्राकाश में वायुयान श्रधिक दिखाई दंने लगे हैं। श्रब यदि उड़ते पत्ती के साथ-साथ वायुयान की श्रीर भी किंव का व्यान चला जाय तो यह उसका श्रपराघ नहीं। कारख़ानो की मशीने त्राज मज़दुरों के दिलों की धड़कन से परिचित हो चुकी हैं-कि को यह चित्र इस रूप में प्रस्तुत करना होगा। होटल हैं, रेस्टोरां हैं, काफी हाउस हैं, जहां किशोर अवस्था के लडकों में यन्त्रवत काम लिया जाता है, किव की आँखें सब देखती हैं। हर शहर में कई-कई सिनेमा हाउस हैं, जहां चित्रपट पर देश-विदेश के जीवन के अनेक चित्र उभरते है-इन सवाक चित्रों की सफलता श्रीर विफलता कवि को मकमोर कर रख देती है। रेडियो भी कवि को छु-छु जाता है। विज्ञान की विजय के सम्मुख मानव नन-मस्तक है। कवि यह सब देखता है श्रीर इससे श्रागे की बात सीचता है नथा

कहने को चेष्टा करता है। इसके लिए नई शब्दावली चाहिए, छन्द के नये स्वरों के बिना भी बात नहीं बनती।

में यह स्वीकार करता हूँ कि मेंने छुन्द:शास्त्र की रूढियों का अनुसरस्य नहीं किया। मात्राएं गिनने का न समय है, न धेर्य। इसकी मैं बहुत आवश्यकता भी नहीं समस्तता। जहां नुकान्त सम्भव हो सका, और इसे मैने उपयुक्त समस्ता, वहां प्रस्तुत कर दिया, जहां न यह सम्भव था और न इसके बिना काम रुक सकता था, वहां इसके लिए ख़्वाह-म-ख़्वाह वास्त-विक अभिव्यक्ति की बिल नहीं दी गई, क्योंकि प्रायः तुकान्त मिलाने के लिए सूल भाव से भटक कर अटकल-पच्चू भाव के पैवन्द लगाने पड़ते है, जो मुक्ते एकदम नापसन्द हैं। मैने सदैव कानो के तराजू से ही काम जिया है। मेरी दिष्ट में परम्परा की उपयोगिता वहीं तक है जहां तक वह कला के मूल उद्देश्य की सिद्धि में सहायक होती है।

इस संग्रह की 'हिन्दुतान', 'रेशम के कीडे' श्रीर 'काफी हाउस' शीर्ष क किवताएं सन् १६४३ में लिखी गई थीं, जब बंगाल के श्रकाल ने मेरी वेदना को सकसोर दिया था। इनकी रचना करते समय मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा था कि वे केवल सामिथक-सी तुकवन्दी बनकर नह रजा"। श्रतः यदि वे श्राज भी पाठक की कल्पना को छू सकेंगी तो मैं समभू गां कि मैं वस्तुतः श्रपने प्रयत्न में सफल हुशा हूँ, क्योंकि कविता को मैं तूफानी जल पर बहते हुए तिनके नहीं समस्तता। उन तिनकों में श्रपनी गति नहीं होती। कविता के लिए यह श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि उसमें श्रपनी एक गति हो, श्रपना एक दृष्टिकोण, श्रीर एक चिरंजीवी कलाबोध भी।

'युग जाता है, युग द्याता है' शोर्षक किवता दूसरे महायुद्ध का द्यन्त होने पर लिखी गई थी। इसी प्रकार 'मिस्रदेश' को प्रेरणा मिस्र की राज-नोतिक स्थिति से प्राप्त की गई थी। 'एशिया' भी इसी श्रेणी की किवता है। इसे लिखते समय चीन के गृहयुद्ध से प्रेरणा मिली थी। 'बलिदान' गांधीजी के महाश्रयाण की किवता हैं।

'ब्याह में ढोल' मे यंत्र-युग के बढते हुए प्रसार पर एक ब्यंग्य है। किव अपनी जीवन-संगिनी को पग-पग पर इस बात का ध्यान दिलाता है कि जीवन का पुराना रेडियो अब शायद ठीक काम नहीं दे रहा, इसे और ऊँचा

#### करने की आवश्यकता है।

'रावण लीला', 'पुरी', 'कुल्लू का देवता' और 'ताजमहल'—इन कवि-नाओं को व्यंग्य जीवन की गहराइयों से उत्पन्न करने की चेष्टा की गई है। 'कागुनी व्यंग' में भी किसी एक व्यक्ति पर छीटे कसने का यन्न नहीं किया गया। पर 'हातो' का व्यंग्य शायद सबसे अधिक गहरा है। काश्मीर का यह मज़दूर जब घर से बाहर होता है, उसे, अपनी गली की याद आती है, अपने चर में चलनेवाले नाटक को भी वह अपनी कल्पना द्वारा देख ही सकता है।

'शाल', 'किव और शिरीष', 'टोडा संस्कृति', 'सरोजिनी नायडू', 'श्राधा-ढस्य प्रथम दिवसे', 'भारतमाता' और 'मिणपुरी लोरी'—इन किवताओं के प्ररेखा-सूत्र सांस्कृतिक हैं, पर युग की छाया इन पर भी देखी जा सकती है। 'बन्दनवान' में किव नये युग के स्वागत के लिए श्रपनी जीवन-संगिनी को सम्बोधित करता है जो श्रनेक वर्षों से उसकी यात्रा में साथ-साथ रही है— हाँ, यह वही प्रयसी है जिसका एक चित्र 'प्रयसी' शीर्षक किवता में प्रस्तृत किया गया है।

'गेहूँ की वालियाँ', 'कृचिवहार', 'गुलमोहर के फूल', 'ख़ानाबदोश', 'मन्थाल छोरी' और 'अवाबील'—इन किवताओं के द्वारा स्थान-स्थान पर देखें हुए सोन्दर्य और कलाबोध की अभिव्यक्ति की गई है।

'गेटे' शीर्षक किवता, अन्तर्राष्ट्रीय किवता के प्रति किव की आस्था की प्रतीक है। वस्तुतः आज का किव यदि कोई काम की वस्तु लिखना चाहता है तो उसे अपने देश को विश्व का अंग समम्कर सभी देशों के प्रति सद्भावना की प्रतिष्ठा करनी ही होगी। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैने यह उपयुक्त समम्मा कि इस संग्रह में कम से कम सात किवताएं ऐसी भी अवश्य दी जाय जिनके द्वारा हिन्दी पाठक यह यह देख सके कि दूसरे देशों में आज किवता किथर जा रही है। कुछ किव ऐसे भी है जो आज के युग में भी अध्ययन से विद्कते हैं। उनसे अन्तर्राष्ट्रीय किवता की बात कहें तो वे नाक-भों सिकोइते हैं। उनमें कोई किव ऐसा भी मिल जायगा जो कह उठता है—'अर्जा ये सब जुरु पत्ते हैं। मैं भला इन्हें क्यों चादूं? मेरे भीतर सब-कुछ है। में तो भीतर ही फोंक गा!' पर में यह समम्मता हूँ कि यह धारणा ठीक नहीं। मानव ने देश-देश में जो कुछ उपलब्ध किया है उस.पर जमस्त विश्व का अधिकार है। मैं किसी से अनुकरण के लिए नहीं कहता,

पर त्राज हमे अपनी त्राँखों से चनुर्दिक् देखना चाहिए। त्रान्तर्राष्ट्रीय कला सिद्धि की उपेचा त्राज किमी प्रकार चम्य नहीं। हाँ, कुछ तो कहो, टायरेमिया! तुम चुप क्यों हो ?

देवेन्द्र सत्यार्थी

१००, वेयर्ड रोड, नई दिल्ली २४ श्रक्त्वर, १६४६

# युगद्वार

### ब्याह के ढेाल

लो बजे ब्याह के ढोल और गूँ जी शहनाई ऋलसाई-सी, ज़रा रेडियो को ऊंचा कर दीजो, दुलहन ! एक हाथ पर ठोड़ी टेके, एक हाथ से पर्दा थामे, शायद सोच रही हो तुम— ऋब कभी नहीं लौटेगे प्रथम मिलन के च्चरा सेमल की हल्की ऋगवारा रूई के गालो से; जो भी हो, ये ढोल वजेंगे, नहीं रुकेंगे, दुलहन !

कंसर रंग रॅगे ये गान श्रोर न्पुर-ध्विन तरल जुन्हाई-सी, जरा रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! ये ढोल बर्जे ज्यों बरसें मेघ मूसलाधार ये ढोल सुहाने लगते जैसे वीणा की मंकार वंशी की लय ठंडी श्रोले-सी श्रव जमी-जमी-सी, श्रालम-मरे श्रॅंधेरे में ज्यो भुक जाये दीये की बाती, जो भी हो ये स्वर उमरेंगें, नहीं दबेंगे, दुलहन ! परी-कथा की राज हुमारी जागी उचर, इघर योवन ने ली खागडाई-सी, जरा रेडियो को ऊँ ना कर दीजो. दुलहन ! यह ध्विन जो छू-छू जाती खल्हड़ मन के तार यह ध्विन जो लांव खाई है बीहड़ पथ कान्तार जाने फूलो के हिय में यो मधु पराग क्ये। खिल-खिल उठता ? जाने गृहद्वार नगर वन में ये उत्सव-दीपक कीन संजोता ? कुछ भी हो ये भेद खुलैंगे, नहीं छिपेगे, दुलहन !

किम्पत कंट-गान में सहसा उभरी श्ररुणाई-सी ज़र्रों रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! ये ढोल जिन्हें सुनतं ही में भी चिरन्तन दूल्हा बन जाता, ये ढोल कि जिनकी सम्मोहक गत पर मनुश्रा श्रधीर हो उटता. श्राँस्-रुके मचलतं नयन, कभी न भूलें पहला परिचय मन पर छित्र श्रीकित होती ज्यो रेशम पर सिलवट का श्रिभनय जो भी हो ये रंग खिलेंगे, नहीं बुभेगे दुलहन !

छिः य' कागजी फूल ऋर छिः वेशी सेंट से महकाई-सी ज़रा रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन! ढोल उधर—ऋगे' इधर मशीनी युग के मानव, ढोल उधर—ऋगे' इधर फोलादी युग के दानव, प्रेम नया क्या होगा रे यह वहीं कारवन कागी! 'कल' से 'ऋगज' मला कितना नूनन हो सकता, प्रेयसि ? जो भी हो छल छग्न चलेंगे, नहीं रुकेंगे, दुलहन!

कागज्-मुद्रा-सा प्रेम चले दिन-रात श्रापथ भी छितराई-सी,

जरा रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! ये ढोल भयातुर ऋणु बम की खबरें सुन-सुन कर ये ढोल भयातुर घोर द्वन्द्व-संघर्षों में धुन-धुन कर वन्द नहीं होगी क्या रे यह गति ऋतिशयता ? क्या न रुकेगी शोषणु की बढ़ेती ऋतुरता ? जो भी हो, ये पहिये सदा चलेंगे, नहीं रुकेंगे, दुलहन !

कोलाहल का ज़ोर उधर, ऋौ' इधर सम्यता सकुचाई-सी, जरा रेडियो को ऊँचा कर दीजो, दुलहन ! ढोल उधर—ऋौ' इधर माँगतीं ऋंतड़ियाँ दो कौर ! ढोल उधर—ऋौ' इधर मनुज खो बैठा पिछली ठार ! इतिहासों मे जिन ढोलों पर मानवता को गर्व रहा रे ! इस संकट मे वही ढोल ऋब कूर व्यंग्य से भारी लगते ! जो भी हो ये ढोल बजेंगे, नहीं रुकेंगे, दुलहन !

#### शाल

पश्च नि की शाल यही
हां, पश्मीने की शाल
मानस-पट पर खिची लीक-पी
एकािकिन, प्रेयसि-सी लीक ।
स्नेहमयी कहती थी वंशी-स्वर में—
ज़ोर शीत का बढ़ जाता है जब जाड़े में
फिर चनार के पत्तो की हो आग कांगड़ी के अन्दर
या बस पश्मीने की शाल,
हम तो काश्मीर के जाड़े के है चिर-अभ्यस्त
तुम जरूर रख लो यह रेशम-चित्रित शाल।

कैसे गीली मिट्टी से श्राज करूं उस प्रतिमा का निर्माण ? कैसे नयन-कोर को छू ले मृदु मुस्कान ? कैसे श्रांकित हो श्रोटों पर स्नेहासक्त मधुरिमा ? शाल देख कर रह जम्ता हूँ रख देता हूँ गीली मिटी धो लेता हूँ हाथ । उस च्चाण की सुधि ऋाज बनी क्यो हृदय-स्पन्दन ? ऋाज सजीव हो उटा फिर जीवन-श्रमिवादन स्नेहमयी के गद्गद् स्वर में हुये सजग फिर मधुमय ताल ।

श्राज श्रारती-स्वर मे मुखरित
स्नेहमयी का गान
कहती थी—श्रपने हाथों से काता था पशमीना
ज्यों ममता काते श्राशाएं ।
यह भी तो कहती थी—मैने श्रपने हाथों इसे बुना
ज्यो श्राशा श्रपने करघे पर बुनती सपने,
श्रपने हाथों से ही सूई का सब काम किया।
वह दाण था छुईमुई-सा द्याण
पाया था जब स्नेहमयी से यह श्रमूल्य परिधान
इसके सरस परस से जागे मन-पाताल।

कहती थी—सम्माल कर रिलयों श्रागे सरक न जाये शाल । मैने कहा—पड़े क्या श्रन्तर ? इन हाथों का स्मरण रहेगा । बोली—शाल गँवा सत देना मधुर स्नेह का चिरप्रतीक यह । स्नेहमयी की हँसी बन गई प्रश्न चिन्ह-सी

#### ब न्द न वा र

मीठी चुटकी प्यार नहीं नाटक भाषा रे, प्यार नहीं रे माया-जाल ।

काजल की रेखाएँ थी उसकी श्राँखों में मूक कुहासे-सी साड़ी पहने थी नील गगन का सम्मोहन सा थिरक उठा उसके गालों पर सोती स्वरलहरी-सी जागी उसकी वाणी हेमन्ती सन्ध्या में जैसे ममतामयि विहगी का राग। किव की स्निग्ध प्रेरणा-सी श्रम्मान स्नेह की एक रिश्म श्रद्धा की प्रतिमा कहती थी—छा जाश्रो जग पर ज्यो धरती पर गगन विशाल।

श्रो छिन सुधि के इन्द्रधनुप !
तुम मूर्च हुए सहसा उर मे
ज्यो मोलसरी के फूल भरें कम्पित से स्वर मे,
पशमीने के सरस परस से श्राती यह श्रावाज—
हम दूर देश के स्वर
स्नेह के स्वर
श्राव हमारे तार-तार से बुन लो गान
बुन लो नृतन शाल ।
स्नेह्मयी ! सुधि भीने द्याण का उड़ता रहे गुलाल ।

पुरवाई की लहरो पर, ऋो स्नेहमशी, ऋव

उड़ने लगा शाल का श्रांचल सच है कोई फटे श्रॅंगोछे को भी तरसे मिल जाये यदि यही शाल उसको भी उसका मन-मयूर भी नाच उठे रे पर तेरा श्रनुरोध यही था— श्रागे सरक न जाये शाल । वर्फानी संस्कृति की प्रतिमा वर्फानी की शाल यही, हाँ, पशमीने की शाल ।

### हातो॰

उधर का खुदा है उधर श्री' इधर का खुदा है इधर पीर पंचाल! मे जानता हूँ वफीं-पटे ये किवाड़ महीनो तलक श्रव खुलैंग नहीं।

खेलती छोरियाँ छत्तायल की खुले सिर खुले पैर बफोें पै खेलें नाजली मेरी बेटी भी खेलें

- १ काश्मीरी मजदूर
- २ पीर पंचाल पर्वत
- ३ श्रीनगर की एक क्स्ती

नाज़ली मेरी है हूरज़ादी नाज़ली चाँद की चाँदनी देखती है बड़े शोक से सबकी बारात सुने ब्याह का ढोल ख्रों' नाच उठे वह भी तो दुलहन व्नेगी कभीं ख्रांर खुल जायेंगी मेढ़ियाँ भ उसकी कच्ची कॅवारी सभी मेढ़ियाँ।

श्राज फिर श्राया होगा सुभाना हमारे यहाँ श्रो' खड़ा रह गया होगा कुछ देर श्रीर चौकीदारी-वसूली के बाद दाढ़ी के बालो में से उसने देखा तो होगा कि कैसी है मेरी कतीज वह मेरी श्रवाबील ।

श्रो मेरी कतीज,
श्रो श्रवाबील,
घर में बड़े शौक से ताप ले काँगड़ी,
यह चिनारों के पत्तों की श्राग—
यह भला कब बुभी ?
हाँ हाँ, सरवर निरा शाहजादा

अ. कारमीर में यह प्रथा है कि बचपन से ही कन्याएं अपने केशों की मेढियां गूँथना शुरू कर देती हैं जो पवित्रता की प्रतीक समभी जाती हैं। विवाह के पश्चात ये मेढियाँ कोल दी जाती हैं।

बन्द न यार

हाँ हाँ, सरवर फरिश्ता
मे सब जानता हूँ कि वह दिल का दरिय
बैठकर तापता काँगड़ी तेरे साथ
बर्ज़ उसका तुमने चुकाया
खुशी से उछल कर कहे बार-बार—
श्रब के गुले लाला होगा ज़रूर

विधलोंगी फिर से ये बर्फें ज़रूर एक दिन फूटेंगी फिर से नई कोपलें एक दिन फूटेंगे खेतो में दाने उड़ा लाई थी र हवाएं जिन्हें दूर से—हाँ, बड़ी दूर से ।

मेरी कतीज, रे श्रो श्रवावील, धर मे बड़े शोंक से ताप ले काँगड़ी। श्रारे, छत्ताबल का खुदा जानता है कि इस तेरे बेटे को भी मेरी तरह हातो बनकर श्राना पड़ेगा इधर पीर के पार।

- ९ एक प्रकार का लाल फूल; बालक के लिए यह लोकप्रिय नाम है।
- २ कतीज करमीरी भाषा में श्रवाबील को कहते हैं; सुन्दरी के लिए यह नाम उपयक्त सममा जाता है।
- ३ पीर पंचाल पर्वत ।

### रेशम क की ड़े

ऋलकत्ते के बाज़ारों में श्रव भी रेशम मिल सकता है उसी तरह यह विद्यता सोता चलता फिरता ब्याह रचाता टैक्सी चढ़ता सिनेमा जाता।

फुटपाथों की सभी युनितयाँ सिखयाँ सभी उदयशंकर की आँख के आगे आ-आ नाचें एक से पूछा बिन पहचाने कहो मरे है कितने कीड़े इस साड़ी की इक सिलवट में अँगिया के खुनी रेशम में ?

श्रम्बर पर है जापानी बममार

#### बन्द न अगर

फुंटपायो पर भूखों का चीत्कार पिल्ले है ज्यादम के बेटे रोटी के टुकड़े को तरसे मरे-मिटे होगे लाखो किंव कर किंवता-कामिनि शृंगार जैसे मरे मिटे ये कींडे कात कात रेशम के तार कौन गिने ज्यब कितने कींड़े जीवित हैं ज्यों रहेंगे जीवित कलाई के बाज़ारों मे ज्यब भी रेशम मिल सकता है ।

### हिन्दुस्तान

श्रो हिन्दुस्तान ! हल हे तेरं लहू-लुहान— श्रो हिन्दुस्तान !

पैरो मे है टूटे जूते कपड़े तरे निरे चीथड़े पेट कवर सदियो की ख्रो हिन्दुस्तान !

मे कालिदास सं कहता— स्त्रव 'मेघदूत' को छोड़ो, विरह प्रथम या मूख ? स्रो हिन्दुस्तान्!

महानदी ने मुक्ते बताया दम्पति पूरे सें। ऋौं वीम

#### बन्दन बार

मर गये मिट्टी फाँक-फाँक ऋो हिन्दुस्तान !

नाच श्रजन्ता-युग के क्यों नाच रहे, श्रो नर्तक ? भूखा है श्रपना वंगाल श्रो हिम्दुस्तान !

मैने देखा श्रासाम देखे कंकाल चतुर्दिक् मरा पड़ा था 'बिहू' नृत्य भी श्रो हिम्दुस्तान !

वृद्धा-सी यह वंशी लाजहीन, बज-बज कर मृतप्राय हुई ऋघरों पर ऋो हिन्दुस्तान !

### गुशिया

खून सं लाल होती रही है जमी
युड़ रुकते हैं कब ?
युड़ होते रहे
युड़ के बाद फिर
अमन के फूल खिलते रहे
हल भी चलते रहे
खेत उगते रहे
बालियाँ भी तो सोने मे ढलती रहीं
पड़कनें गीत बन कर उभरती रहीं
गृशिया का अमन मे रहा है यकी

पशिया का श्रमन में रहा है यक श्रो चमकते सितारों! श्रो ऊँचे पहाडों! कठिन पथ की श्रो नन्हीं पगडिएडयों! तुमने देखा तो होगा केंहीं बुड़ के भित्तुत्त्रों को वं जहाँ भी गये गुनगुनातं रहे— बुडं शरगं गच्छामि धम्मं शरगं गच्छामि संघ शरगं गच्छामि— एशिया ! तेरा दिल क्यों है गुमगीं

एशिया ! तेरा दिल क्यो है गुमगी ?
हर कलाकार के हाथ में
तूलिका अपना जादू दिखाती रही
जैसे ब्राता है फूलो में रंग
जैसे आती शहद मे मिठास
जैसे आती शहद मे मिठास
जैसे आती अतर मे सुबास
जन-कला मे उभरती रही नंगी घरती की शान
खेत की नर्म माटी में उगता रहा प्रेम, उगता रहा जैसे घान
उगता रहा सारा सौदर्य गेहूँ के खेतों मे ही
एशिया ! फिर भी तेरी फटी आस्ती

एशिया ! फिर भी तेरी फटी त्रास्तीं तेरे महलों में सोने की मोहरें लुटी वादशाह मुस्कराते रहे त्र्योर पीते रहे जाम पै जाम कनीज़ो भुलामों की किस्मत में लिखी थी साक़ीगरी केरे सेतो में तेरे किसान

१ बाँदी

२ मदिरा पिलाने का काम

नंगी धरती पै बेकफ़न मरत रहे भूखे गिद्ध उन पै भट भट भपटतं रहे जैसे उमड़ी हुई लोरियाँ वीच में दूट जायँ जैसे पर्वत की ऊँ चाइयाँ बस सुकड़ती चली जायँ एशिया! तेरी होती रही कैसी तौही

एशिया ! तेरी होती रही कैसी तौही

श्राज जनमत का सूरज उगा

श्राज तन्तूर से गरम रोटी लपक कर

भूखे की भोली में श्राकर गिरी

श्रो कलाकार की तूलिका ! श्रव तो तू भी बदल

श्रव तो रेखाश्रो-रंगो की भाषा बदलने लगी

श्रव न खेतो में उगते रहेगे गुलाम

श्रव न सोने-ढर्ला बालियो मे पर्केगी कनीज़े

श्राज धरती ने लीं फिर से श्रॅगड़ाइयाँ

श्रव विद्या श्रपने सपनो का कालीन, श्रो एशिया—विश्व की नाज़नी!

श्रव विद्या श्रपने सपनो का कालीन, श्रो एशिया—विश्व की नाज़नी! श्राज ज्वालामुखी युद्ध का फिर से सो जायगा श्राज मानव-व्यथा का विजयघोष हो जायगा सत्य की ही विजय होती श्राई सदा वह सुनो सत्य का शंख़ फिर से बजा श्रव न सोने श्रों याँदी की होगी कनीज़ एशिया की कला श्रव न ज़ल्मो की दलदल में धंसती चली जायँगी लोरियाँ श्रव न गुमसुम कभी होंगी मानव की किलकारियाँ ब न्द न था र श्रब न श्रपनो के मीनो पै दागेगा कोई कभी गोलियाँ एशिया ! फिर न होगी कभी खून से लाल तेरी जमी ।

## युग आता है, युग जाता है

चू पड़तं ज्यो चक्षानो पर थन बकरी के त्यों ही सहसा ध्वनित हो उठे सभी यन्त्र फिर— युग त्राता है, युग जाता है। सोच रहा हूँ इन कंकालो-सोपड़ियो पर रखी जायगी त्राज भला किस संस्कृति की बुनियाद?

नागासाकी श्रौ' हिरोशिमा सह न सके श्रिग्ध बम की मार बम-वर्षक से कह न ऋरे कुछ रुदन न कर मृतसुन्दरता पर । सोच रहा हूँ ब न्द न वी र

वेकफनाये प्यारो को क्यो बार-बार करता हूँ याद ?

देख दीपमालाएँ ये सब मीलो तक ये गाजे-बाजे लाश उठ रही ब्लैकन्त्राउट की, उधर न देख जाने किस-किस की माताएँ जेबों में पैसे छनकाएँ । सोच रहा हूँ सोनई महँगा रक्त-मांस सं ऋव तक मेरे ऋोठो पर है क्यों पहली फरियाद ?

मानवता की कोख भला वर्वादी से डर कब होती है वाँक ? देख त्राज यह नाच देख युग की यह विकृत मुद्रा । सोच रहा हूँ हुत्रा यही जंजीरो का त्रवसान, जंजीरें क्या फिर त्रायेंगी ? कभी न फिर से होगी त्रंधी त्रादम की त्रोलाद ।

श्रोः मधुमाखी ! जन्म-जन्म तक कीजो मधु तैयार, श्रो रेशम के कीडो !

#### च न्द न वा र

रेशम कात-कात भरना भडार श्रो मानव, मत भृल श्ररे यो श्राधे पथ में। सोच रहा हूँ उजडी मानवता यह फिर से कव होगी श्रावाद।

### क्रान्ति

चूर्स श्रो' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये कान्ति-गान के रंग मचलतं श्रागे बढ़ते धन्य धन्य यह गान धन्य यह श्रविरल वागी धन्य धन्य यह ध्वनि पर ध्वनि उठने की बेला ।

घूमे औं चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये चलो, सैनिको, कदम मिलाकर जैसे चलते गायक के स्वर गान नहीं, यह नक्कारे की चोट गान नहीं, यह महानाद ख्रलबेला।

बूमें ऋौं' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिचे एकनिष्ठ जन-जन का मन एकनिष्ठ जन जन का तन श्रव न चलेगा मनुज उठा कर युग-युग का यह बोभ्त श्रकेला ।

घूमे ऋंगे' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये ऋंगे निवध्यगामी कित्र ! तेरी यह कैसी ऋाकुलता ? बढ़ा ऋा रहा कोटि-कोटि जन-बल का रेला ।

घूमे ऋं।' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये
चड़ानो की महाविकट
इन दीवारो को तोड-फोड़ कर
ऋागे बढ़ती चिर-बन्दी जलधारा—
महामुक्ति की बेला ।

धूमें आं' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये भू-गर्भित जन-जन की वाग्गी स्त्रव न द्वेगी फूट पड़ेगी वहीं स्त्राज फिर क्रान्ति-गान का छन्द बनेगी कौन करेगा विस्कोटक स्त्रागु-शब्दों की स्त्रवहेला ?

### मिस्र देश

लो ऋष्ट्री भूकम्प— विरामिड ° डोल रहे है ! स्त्राज बूफ कर तेरी गूढ़ पहेली, स्रब्बुलहोल र ! खड़ा हो गया यह काला इन्सान स्त्राज तो स्रपना मीना तान ।

हे सूरज, हे मिस्र देश, हे नील, पिरामिड है प्रतीक चिर-स्रपमानो के यहाँ सो रहे घोर नीद मे जनता के स्रपराधी ।

- १ मिस्र देश के प्राचीन सम्राटो की समाधियाँ । ८
- २ मिस्र देश की पुरातन परम्पराश्चों की प्रतीक मनुष्य श्रीर पशु की संयुक्त भयंकर मूर्ति, जिसका धड पशु का श्रीर मुख़ मनुष्य का है।

हे काले इन्सान, त्राज किस काम त्रालफ़लैला के किस्से काल-कलूटी ममियाँ १ बहुत देख ली देख उषा ने ली ऋँगड़ाई त्राशा की ऋतु त्राई।

मातात्र्यो की जनन-शक्ति है धन्य धन्य युग का नृतन श्राह्वान श्राज परख लो कनक-कमोटी पर जनमत को थकी-दवी मजदूरिन भी दर्पण मे रूप निनहारे श्राज फरफराते फरण्डे को देख मनुज ने शपथ उठाई— सौ-सौ प्राण निस्नावर करके ले लेंगे श्राजादी।

सूट, सूट, यह सूट कि चिल्लाते ही लदते ऊँट श्रगिएत नस्लों के इतिहासकार, हे सहरा ै! श्राज बन गया इक-इक ज़र्रा इक-इक सूरज।

हे नील, न जाने तुमने कितने राह बदल डाले हाँ, बदले कितने राह ! ऊँची उठकर तेरी लहरें मुक्तकराठ से कहती ऋाज रेंग रेंग कर चलो न, ऋो इन्सान ।

१ अतिशय पुरातन रिचत शव जो केवल मिस्र में ही मिलते हैं।

२ मरुस्थल

#### बन्दन यार

किन्तु श्रमी कुछ समय लगेगा श्रमी रहेगी ये जंजीरें श्रमी कहाँ गम का श्रवसान!

#### कवि और शिरीष

किन, जेठ मास के बनते हो तुम कटु श्रालोचक
श्री' कहते हो—
लिखा नहीं जा सकता कुछ भी
इस श्रीधे जल रहे कड़ाहे-से श्राकाश-तले
सच कहता हूँ
मुक्ते तिनक विश्वास नहीं हो पाता
तुम ही तो कहते थे उस दिन—
किव की प्रतिभा ऐसी जैसे ढलता सिक्का
तो फिर जेठ मास को भी तो थोड़ा श्रेय श्रवश्य मिलेगा
तुम से भला शिरीष
श्रिरं ' यह जेठ मास मे खिलता श्राया
श्रव के श्रीर खिलेगा

किव, क्या यह तुम नहीं मानते ? ये शिरीप के वयोवृद्ध सब पेड़ धन्य है, जेठ मास में भी खिलते है श्रों फूलो से लद जाते हैं
जाने कब से खड़े-खड़े ये तकते श्राये
काल-पखेरू के पंखों की गतिविधि साँक-मकारे
इन्हें याद है मेरा बचपन
साद्मी ये मेरे यौवन के
तुमने भी तो देखी होगी ऐसी वृद्धाविलयाँ
तुम्ही कहो फिर कविता मे

किन, ऐसा भी क्या जीवन जो वासन्ती सुगन्धियो का हो जाये मुहताज किन यदि किन है तो उसका मन खाली थैले-सा क्यों दीखे जंड मास की तपती-बलती दोपहरी में मेरे जन्मयाम का यह रेतीला पथ चिर-ऋणीं रहेगा इन शिरीप के वृत्तो का जो सूरज के अग्निवाण सब अपने सिर पर सहते आयं मस्त-मलंग शिरीष देखकर बसुधा का हिय फिर हुलसेगा

कित्र , जाने कितनी श्रज्ञात योवनाश्रो ने पहने होगे कानों मे कोमल शिरीप के फूल जैसे कभी तपोवन मे पहने शकुन्तला ने सकुचा कर डर काहे का, योवन से कुळु-कुळु पहले ही मन के फूल विन ही उठते; श्रों' सचमुच मन के भीतर की सुन्दरता ही वाहर की सुन्दरता का करती श्रालिंगन ज्यों गहरे पाताल-कुएँ से जल का डोल ग्वींचकर गोरी धीरे सं देती उंडेल मुसका कर श्रानजानी श्रानुरक्त श्रोंक में ऐसे ही कविता हो जाय श्रारे, इसमें जीवन मॅमलेगा

किन, श्राज वहाना छोड़ो, कुछ तो बोलो किन यदि किन है उसे धूप, वर्षा, श्रांधी श्रो' लू में भी तो श्रुपनी प्रतिभा को कुंठित होने से सदा बचाना होगा ऐसे ही जैसे खिलते हैं ये शिरीप के फूल सुन्दरता यदि सुन्दरता है तो फिर उसकी जड़ें बहुत गहरी होगी ही गरम हवा से भी उसमें रस पाने की द्धमता होगी ही किनता भी यदि किनता है तो किन को होना होगा मस्त-मलंग जेट मास की तपती-बलती दोपहरी में नहीं रुकेगा किन का छन्द— श्रुरे, यह नहीं रुकेगा।

### टाडा' संस्कृति

इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से आती—
पर यह संस्कृति नये चितिज के सम्मुख क्यो सकुचाती ?
ओ ध्यान-मग्न भय-कातर मानव, इस दर्पण मे दिख न सकेगी
आज गगन की आदिम छाया
काश ! कि कोई तुम्हे बता दे लौट नहीं पायेगी फिर से
बीती सदियों की पद-चाप
धुँ धली रेखाएं मस्तक की रह न सकेंगी, ओ नादान
टिक न सकेंगे मुर्फाए सूखे पत्तो-से गान
ओ सिमिट-सिमिट कर सूनेपन भी बदल रहे दिन के अवसान !
चुक जाती है आख़िर इकदिन पिछले बैमव की सब थाती ।

इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से ऋाती— पर जाने क्यों साँस रुकी-सी, घुटा-घुटा मन— दीप-शिखा भी बुक्तती जाती

१ दक्तिण भारत के नी लिगिरि-प्रदेश में एक त्रादिवासी जाति।

शायद फिर से दीप ऋकिचन ज्योति-पुंज कहलायं शायद फिर सं रुकी-थमी वारा मे गिति श्रा जायं नीलिगिरी के पुत्र, तुम्हारे मन की वार्गी दबी-दबी-सी भिर्चा-भिंची-सी क्यो है श्राज ? टुक देख चाँदनी क्रिमी किन्नरी की बाहो-सी दूर किसी चन्दन-यन का करती श्रालिगन किसने यह विषपाय थमाया श्राज तुम्हारे कर मे ? श्रात्मधात यह कैसा ? देखो उपा नया जीवन सरसाती !

इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से श्राती—
नीलगिरी के सूरज की किरनो से पूळ रहा हूँ
क्यो टोडा-जनसल्या घटती जाती
क्यो मानवनाबोध पुरानन नवयुग के सम्मुख सकुचाये?
क्यो विभिन्न रंगो पर गहरी घूसरता छा जाये?
सोच रही क्या वैठी-वैठी भैसें मूक-मूक-सी?
रहा गर्व युग-युग से टोडा संस्कृति को इन पर ही
वृडा दादी श्रव भी कहती—'इक थी भैंस श्रो' इक चहान
युग-युग जीवे भैंस, फले-फूले टोडा-सन्तान!'
श्रव भी मुखरित टोडा-लोककथा रॅगराती।

इस घरती पर महक दूध की दूर-दूर से ऋाती— ऋो भैसो, शत-शत ऋमिनन्दन ! धवल दुग्ध-धारा, ऋमिवादन ! नीलगिरी की रेखा, तृ कितना बल खाती !

#### व न्द न वा र

महाकाल के पग चलते हैं अपने पथ पर वीशा के तारो पर चलते जैसे अनजाने स्वर ओ टोडा-कुलवधू, तुम्हार हाथ कलामय रहें काढते नवयुग का अरुशोदय संस्कृति की ही रंगभूमि कर सकती है सर्वोदय सूनेपन के हल्के स्वर, लो विदा! कि टोडा मंस्कृति आगे वढ़ कर आज मृत्यु को धना बनाती। त्रों जंन-पथ, टुक तू भी सुन
ये गान कि जिनभे रमी कूक कोयल की
ये गान कि जिनभे महके चम्पा, गूँ जे लोरी
ये गान कि जिनभे हुमक हुमक कर चलें पालकीयाले
लो शुरू हुत्रा फसलो का गान
लो कुलवधुएं मुस्काईं, लो गूंजी बीन
पर्य-उत्सय-पूजा की वेला—श्रहो विलद्धाणा।

नवयुग की साकार चेतना !
सिन्ध-काल की स्वर्शिम श्यामल वेला !
कीन कर गा सुना अनसुना
महाकाल के प्रति आवेदन—
"महाकाल, दुक ठहर
कि मै सब गान नहीं गा पाई
हलके नहीं कभी आँसू, को महाकाल सुन !"

दीप बालती यामवधू, टुक थम जा,
स्नेपन के चिन्तन मे उजियाला बोफिल लगता
हाय न विधि ने पंख दिये—मै यहाँ गोमती वहाँ
कि जिसके तट पर
धू धू जलती होगी चिता किसी की
गिर-गिर पड़ते, गिर-गिर उटते मरण-गान के स्वर
दूर से ऋाते लहराते, रे मन !

श्रो चौराह के बालू, टुक भाँक हृदय में प्रहणशील है तेरा करा-करा प्रम्पूर प्राम का सब इतिहास तुम्हे रहता है याद उस कोयल के बोल सदा गूँ जैंगे कुलबधुश्रों के मन भे— सुन लो मेरी बात—श्रसल में बापू का सन्देश, हाथ-कताई, हाथ-बुनाई कमीं न मिटने पाये जग से, यही शान्ति-सुख का है साधन।

श्रनजाने चुम्चाप गुज़रते चरवाहो, दुक रुक जाश्रो, दिन का तो श्रवसान हो चुका रात हुई विश्राम करो श्रव कल सूरज उगने से पहले फिर हो जाश्रोगे तैयार श्रीर तुम्हारे पग बालू पर फिर उभरेंगे छवि-पट पर ज्यों कलाकार के रंग निखरते श्रो चरवाहो, गान तुम्हारा, स्वर कोयल के, जन-जन का श्रमिनन्दन!

### गेटे

देश काल् की सीमाएं ऊँची प्राचीरें किव के सम्मुख भुक जाती है दो सुदूर देशों का मिलन हुस्रा हैं वारम्वार 1

माना गेटे जर्मन किव था पर शकुन्तला के किव ने था मोह लिया हिय-तल गेटे का यो दो प्रतिभात्रों का संगम—न्यसुधा का शृंगार।

गेटे ने शकुन्तला को देखा औं पूछा— क्या तू चाहे एक साथ ही तरुरण वयस का मुकुल और परिरात जीवन का फल ? कालिटास यदि सुन पाता बजते उसके हिय-तार।

गेटे बोला-री शकुन्त !

क्या तू ऐसी वन्तु चाहती सम्मोहित ऋाँ। पुलक्तित करदे ऋौर सुधा को तृतिदान दे मचमुच क्या तू यही चाहती, कवि-प्रतिभा साकार् ?

गेटे ने पहचान िवया था भारत को शकुन्तला के चहरे पर जिसे देखकर मुक्तकंट से वोल उटा था जर्मन किव यों— क्या तू चाहे एक शब्द में स्वर्ग-मर्त्य का रूप प्रकट हो ? तो शकन्तले, मैं लेता हूं तेरा नाम—रूप का मार ।

### जन्मदिन

शत-शव स्वर्णहार पहने, हाँ, श्रमलतास-सा, प्रेयिस ! हँसमुर्ख, चंचल एक जन्मदिन श्राया था चुपके से, उसी जन्मदिन की फिर श्राज करें पहचान— कसी हुई वेला मे हाय किसे इतना श्रवकाश, प्रेयिस ! श्राज कहाँ सपनो की भन-भन ! श्राज कहाँ यावन की रुन-भुन!

गत वर्षों की सुधि लंकर फिर आया आज जन्मदिन, प्रेयिन ? जैसे गाडी के पिहिये हो चलने पर मजबूर हाय! निरन्तर चलते रहने पर भी मंज़िल दूर! फिर से काँप उठें अधरों पर शत-रात गान— कसी हुई वेला में हाय किसे इतना अवकाश, प्रेयिम! लाख मिले नयनों से नयन! लाख वँधे, प्रिय, मन से मन!

एक युद्ध विस्मृत न हुन्ना त्री' दूजा युद्ध क्लिंड गया, प्रेयसि!

श्रव तींजे की तैयारी की उड़ती खबर निरम्तर श्राती, मानवता के वाबों से तो श्रमी श्रह निश पीप निकलर्ता कौन उपाय भला जिससे हो फिर जन जन का त्राणा कसी हुई वेला में हाय किसे इतना श्रवकाश, प्रेयिस ! मटभेला सा श्राज गगन •! उनमन उनमन मातव-मन •!

विप मे बुभे तीर-से मन की प्यास मिटी कव, प्रेयमि?
एक बूँ द विप सात बूँ द मधु को दूषित कर देता
अपनी परछाई से भी तो मानव स्त्राज विदकता
कही शान्त जो हो पाते ये दीपशिखा से कम्पित प्राण कसी हुई बेला मे हाय किसे इतना स्त्रवकाशा, प्रेयसि! व्यर्थ हुए शत-शत संभापण ! व्यर्थ हुए शत शत श्रीवन्दन!

फूलो सं मधु-संचय करती युग-युग सं मधुमाखी, प्रेयिम ! मधु में ही परिण्त हो जाता तिक्त-मधुर फूलो का रस मधु-मंचय होते ही बरवस मधुमाखी होती निर्वासित कॉन करे प्रतिशोध हथेली पर रख जान ! कसी हुई वेला में हाय किसे इतना अवकाश, प्रेयिस ! कहाँ मिले, प्रिय, न्याय अकिचन ! कब होगा फिर सागर-मन्थन !

निर्वासित मानवता भी इक दिन लाँटेगी, प्रेयमि !

#### चन्दन वार

पत्त, मास त्रों? वर्ष वीत जाते त्राविराम मूरज को नित उदय-त्रास्त होने से काम त्राज सत्य के पद-चिह्नों का कौन करें सन्धान ! कमी हुई वेला में हाथ किसे इतना त्रावकाश, प्रेयसि ! जीवन तो मधुगन्ध-चयन ! जीवन नहीं हृदय-निर्वासन !

एक समान नहीं आते है सभी जन्मदिन, प्रेयसि !
मधुमाखी का आया आज जन्मदिन !
नये छुट्द मे, नये स्वरों में जाग उठा है जन-जन !
धरती के अधरों पर नाचे युग का स्वागत-गान
कसी हुई वेला में फिर से रचा नवल अवकाश, प्रेयसि !
उभरे फिर पहचानों के चाएा !
वाट जोहती वेला के चएए!

## त्राषाढस्य प्रथम दिवसे

कवि, तुम कालिदास के वंशज फिर क्यो इतने गुमसुम ? मेघदृत यदि नहीं अरे कुछ तो लिख सकते तुम भी-मेले जाती गोरी का श्राँचल ज्यों उड़-उड़ जाय, हिय पुलकित हो कवि का छन्द ऋरे यदि ऐसे ही लहराय। लो पुरवाई चली आज ज्यो चले मचलती गोरी गरजें मेध श्राज ज्यो डम-डम डमरू बाजे श्रमराई मे कूके कोयल ज्यो नीरवता मे वंशी-धुन मधुर नीद के भोंके गोरी की पलको को छु-छु जाते। कवि, जन्मभूमि की वर्षगाँठ यो त्रा जाती हर बार, उमड-घुमड्कर ऋाते बादल ज्यो मेले मे भीड् ऋपार ।

किन, वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस है जाग उठी है धरती ऋाज ऋरे ज्यो ऋाँखें मलती गोरी सन-भन चूड़ी
रुन-भुन पायल
गोल चिबुक पर गोल गोडना माथे पर टिकुली मुस्काय,
हिय पुलिकत हो किय का छन्द छरे यदि ऐसे ही लहराय।
गोरी के नयनो मे काजर-डोरे मेध-कोर-से
छाँगिया पर शत-शत रीभो से काढ़े फूल,
लाल बुन्दिकयोंवाली चूनर
चिर-मुहाग का चिह्न छरे वह सेंदुर-रेखा—
किय, ऐसे मे मीजे गोरी का मारा शृंगार,
उमड-घुमंडकर छाते बादल ज्यो कित के उद्गार।

कित, मेघ घनेरे ज्यो गोरी के एडी-छूते केश

नित-नित नूतन मृदु गोरी का वेश

धरती पर ज्यों वरसे मेघ

किला पर बरसे रे जन-प्रतिभा

भूला भूल रही गोरी का गान चित्र वन जाय

हिय पुलिकत हो किव का छन्द ऋरे यदि ऐसे ही लहराय।

ऋो पथहारा, तेरी मंज़िल
लोक कला है, मुन यह कहती—

में हेय नही

में तुच्छ नही

किव, ऋाज मेघ-गंभीर स्वरो में गाऋो फिर नूतन मल्हार

उमङ्-घुमङ्कर ऋाते बादल ज्यो सपने में बरस हजार।

किन, श्राज तुम्हारा मन क्यो डाँगडोल? देख विकि से वचकर श्राई वह घायल हिरनी सी लोक-कला की चितवन श्राज, श्रन्थकारमय सुरंग पार कर लेगा जन-मन सद्यस्नाता गोरी ज्यों मेघो-से केश सुखाय हिय पुलिकित हो किन का छन्द श्ररे यदि ऐसे ही लहराय श्राज कला को मुक्त करो, किन ! मानवता िर मुखरित हो, किन ! जाने बन से शापित श्री' निर्वासित लोक-कला रे यन्त-स्मान ! यन्तिया को बिसर गथा रे श्रपना साजन ! किन, श्राज खोल दे फिर से प्रतिभा-द्वार, उमड-पुमड़ कर श्रापे बादल—तरल चाँदनी के मृदु प्यार !

किय, श्राज भला यह घु पद ठाठ का राग सुनेगा कीन ?
रागिनियाँ मब घनराई-सी
घोर निर कुश गान मशीनी युग के
अरे रें! कना-सिहासन पर चढ़ बैठें
फूमर श्राच रही गोरी की वेशी खुल खुल जाय
हिय पुलिकित हो किन का छन्द श्रारे यदि ऐसे ही लहराय !
कहाँ की घुन
कहाँ के स्वर
स्त्री: खी:
ये वाजारू गनकें
गनी-गली मे डोन रहे ये विद्रोही-सं गान

#### च न्द न वा र

कित, त्र्याषाढ़ का प्रथम दिवस है गात्रों सरस मल्हार, उमड़-घुमडकर त्राते वादल— रंगो का त्र्यभिसार।

### बन्दनवार

प्रेयिस ! कल तक रुके-थमे-से चलते थे वसुधा के गान स्त्राज उड़ें वे पंख पसार नूतन स्त्राशास्त्रों ने पहने रंगभरे परिधान उपाकाल मे मचल उठें ज्यों केमर-रोली के उपहार !

प्रेयिस !

कल तक हम लोहे के करा थे बिखरे-विखरे

स्त्राज हमें युग-चुम्बक लाया पास

दूर हटेगे भय के कुहरे

रह न सकेगा मानव यो मानव का दास |

प्रयसि ! कल तक हम आदिम युग में थे जन्मे और पले, आज भंभोडा अणुवम-युग ने जो गेहूं के खेत भले लगते सीने में ढले-ढले

#### ब न्द न वा र

अनायास ही बीत गथा क्या उनका युग ?

प्रयसि "

कल तक मानव-भाग्य शिका ज्यो रोटी मिकर्ता कैसे पड़ सकता गेहूँ का काल ? नये च्चितिज के सम्मुख रूप मँगरे घरती, नई नर्तकी की मुद्रा में रंग भरे ज्यो नृतन ताल

प्रेयसि !

कल तक मुट्टी भर माटी से हुआ जन्म मानव का हम माटी के ऋगी रहेंगे माटी का तन, माटी का मन सोने-चाँदी की दानवता से अब हम न डरेंगे ॥

प्रेयिस, कल तक ऋपनी भाषा भी दासी थी ऋगज करेंगी जन-मन पर वह राज गोरी गोल कलाई पर ज्यों बाँक—किरण ऋाशा की, नृतन युग के नृतन ही तो होगे गभी प्रतीक।

प्रयामि ।

क्ल तक हो न सका इस घरती पर जनमन-ऋभिपेक राजाओ तक सीमित रहा यदा इतिहास उट ऋव बन्दनवार सजा ले उदय हो रहा एक नया युग लिये नया इतिहास ।

### वातायन

### भारतमाता

भारतमाता ! रुनक मुनक रुनक मुनक रुन मुन मुन लालन की पैजनियाँ वाजे रुन भुन रुनुन सुनुन रुनुन सुनुन रुन भुन भुन खींचे डोर पालने की माँ हिम किरीटिनी चिर-सुहासिनी **छिटक उठी भर-भर प**ड्ती-सी पूनम की मुद्दु तरन चाँदनी गूॅजे लोरी ज्यो चमके रे मेच कोर मे चपल दामिनी पकी वालियाँ नये धान की चन ले री निदया सुकेशिनी मेरे लालन ! निद्रापथ में नई खिली कलियाँ चुन

#### न्द न या र

रुनुन सुनुन रुनुन सुनुन रुन सुन सुन

भारतमाता !
धरती की सुगन्धियां चंचल
श्राज हुश्रा रे मुखरित कण-कण
रुनुन सुनुन
रुनु सुनुन
रुन सुने रहुन
वीणी श्राज हो उठी सकृत—
सुको सुको, श्रो नील गगन !
शंख बजे रे—स्वागत्, स्वागत्
स्वागत्, पर्वोत्सव, श्रीभनन्दन
ढोल बज उठ—स्वागत् स्वागत्
स्वागत्, प्राण-प्रवाह चिरन्तन
शस्य श्यामला के कल्पित स्वर—

भूख उगातं सूख गया तन
मेरे लालन !
नूतन जीवन का वितान वुन,—
रुनुन भुनुन
रुनुन भुनुन
रुनुन भुनुन

भारतमाता ! गोरंव की ऊँची प्राचीर पुरातन कव रे मिटेगा मानव का विष-दंशन ? रुनुन मुनुन रुन्न सुनुन रुन सुन सुन *त्र्यागे वढ सकती है कैसे* मानवता व्यूहों मे बटकर ! <u>चृ</u>णा द्वेष के साँप विषैत्ते रीग रहे दिन रात निरन्तर *च्यबचेनन की गहन गुफ़ा में* छिपे ऋहं! लो विदा यहाँ से जनमत के युग में धरती पर जन जन का अधिकार हुआ रे मेरे लालन! *च्याज नई जागे वंशी-धुन—* रुनुन भुनुन रुनुन सुनुन

भारतमाता ! रक्तस्नाता मानवता—संस्कृति की जननी गंगा न्हाने त्र्याये रे किस दिन ? रुनुन फुनुन

रुन भुन भुन

#### ब न्द न वा र

रुनुन सुनुन रुन सुन सुन

श्रो प्रतिभा की सृजन-चेतना शत् शत स्वागत श्रिमनन्दन श्रो युग-युग की कला भावना शत शत स्वागत श्रिमवादन श्रिण वम से ये कोटि-कोटि जन क्यो भूय-श्राकुल श्राज ! संस्कृति की श्राधार शिलाएं स्वयं बनेंगी श्रंग-रिह्नका, मेरे लालन! जागे तेरा स्वर्गिक चिर-श्रमृतगुण रुनुन भुनुन रुनुन भुन

# मिरापुरी लोरी

निद्रापथ पर विजयपताका फहरास्त्रो रे माँ वलिहार मोजा, सोजा, सोजा रे सोजा, मिर्गापुर राजकुमार ज्यो कपास की डोंडी मे सोता है पैर पसार एक कीट नन्हा-सा श्वेत, मृदुल, सुकुमार माँ के स्नेह विकास, सोजा प्यार भरे इतिहास, सोजा जीवन के उल्लास, सोजा सौ सौ हाथी रोज सिघाएं हम निद्रापथ के इस पार कल जब तुम जागोंगे सोते होगे हाथी पैर पसार सोजा, मिणपुर राजकुमार !

निद्रापथ की डगर कठिन कब माँ चलिहार

सोजा, सोजा, सोजा रे
सोजा, मिएपुर राजकुमार
वीएा के मृदु तारो पर ज्यो
सोते स्वर सुकुमार
माँ के हिय मे सोती ममता
नूपुर मे सोती मकता
ज्यो मुदंग-ध्वनिमान, सोजा
ज्यो मुंचर-सम्मान, सोजा
वंशीस्वर-सम्मान, सोजा
सो सौ दीप संजोएगे रे हम निद्रापय के इस पार
कर्ल जब तुम जागोगे सोते होगे दीपक पैर पसार
सोजा, मिएपुर राजकुमार!

थके-थके से रथ के पिहचे कैसे श्रीर चलें रे माँ विलिहार सीजा सोजा सोजा रे सोजा, मिणपुर राजकुमार ज्यों पंछी की नयन-कोर मे सोता नीलाकाश-प्रसार मृग-उर मे सोती स्वर-लहरी सावन-धन में मेध-मल्हार श्रो मृद्द निर्भर-गान, सोजा वनवैभव के प्राण, सोजा पर्वत-हियसन्धान, सोजा सो सौं जुगनू नाच उठेंगे रे निद्राप्य के इस पार कल जब तुम जागोगे सोते होगे जुगनू पैंर पसार सोजा, मर्ग़िपुर राजकुमार !

रेशम के कोड़े कब तक कातेंगे रेशम माँ विलिहार सोजा सोजा सोजा रें सोजा, मिणिपूर राजकुमार वृद्ध-नीड़ में सोता है ज्यो विहगी का नन्हा-सा प्यार वनश्री मे सोती सुन्दरता ज्योत्सना मे स्नेह-फुहार नीद भरे त्र्यालिगन, सोजा त्र्याशा के त्र्यामंत्रण, सोजा हिय के मृदु त्र्यार्कपण सोजा सो सो सपने रोज बुनेंगे हम निद्रापथ के इस पार कल जब तुम जागोंगे सोते होगे मपने पैर पसार सोजा, मिणिपुर राजकुमार !

निद्रापथ पर बजे बाँमुरी मधुर-मधुर रे माँ विलिहार सोजा सोजा सोजा रे सोजा, मिणिपुर राजकुमार ज्यो मयूर-पंखो पर सोती रंगो की स्त्रामा सुकुमार गो-स्तन मे ज्यो सोता स्त्रमृत फूलो में माधुर्य स्त्रपार

#### व न्द न वा र

श्रो मानस के दर्शन, मोजा श्रमिलापा के मधुवन, सोजा ममता के मधु-गुंजन, सोजा सो सो नन्हें शंख बजेंगे रे निद्रापथ के इस पार कल जब तुम जागोगे सोते होगे नन्हें शंख कुमार सोजा, मिणपुर राजवुमार !

### बालिदान

एक घृंट दो घृंट न जाने कितना विप था उस प्याले में, विष की एक घृंट ही होती है पर्याप्त ।

एक हाथ दो हाथ न जाने किननी ऊँची थी वह श्ली, शुली ऋाखिर शूली ही थी।

विप पीने ऋौ' शूली चढ़ने की गायाग चिर-नृतन है ऋार चिरन्तन, बन्द न वार

मानवता श्राभारी है इन बलिदानो की ।

राष्ट्रपिता हे ज्योंर्तिमय हे किसे ज्ञात था तुम चल दोगे होगा महाप्रयाण निज शोणित से एक राष्ट्रको दोगे जीवनदान ।

हे मारुत, हे सूरज हे जल थल त्याकाश हे धरती चन्दन चिता त्याज हे धक् धक् जलती त्याज राष्ट्र की निधि है पल में बलती।

भम्मसात यह काया
जाने कहाँ कहाँ पहुँचेगी
हे कोटिबाहु के बाहु,
बने रहना जनता के सम्बल,
युग युग के स्वर्णा चल
हे युगवाणी,
नूक न होना

शन शत बाधात्र्यों के होते बुक्ते न ब़ाती।

हे विश्व-वेदना,
तेरी वाणी
तेरे मुक्त हास की रेखा
गहन निशा मे
दामिनी-द्युति बन दमके
हे नव स्वतन्त्रता के नव श्वास,
निरन्तर चलते रहना,
ज्योर्तिमय की ज्योति
सदा वसुधा पर चमके।

## रूप वा गी

### प्रेयास

मेरी प्रेयसि हीर नहीं न मैं हूँ राँभा फिर भी तो हम वँधे प्यार में सुख़ दुख साभा ।

काश प्रग्रयधारा में हम भी तैरे होते दूर-दूर तक ख्यां' वाँहों के मृदुल पाश में वॅध-वॅध जाते हम भी प्रेयसि !

स्रोट हीर के सचमुच ही क्या इतने ही थे सुन्दर, कोमल, पतले बन्द न वार

मेरी प्रेयसि के ऋोंटों से बढकर? नहीं नहीं, कैसे कर लुँस्वीकार?

मै हूँ पथिक पैर में चक्कर देश-देश के लम्बे पथ-सन्देश नित सुनता है मेरा मन रहती सदा एक ही घुन ।

मेरी पें्यसि पथ-पथ की अभ्यस्त चल पड़ती है उधर जिधर में हो लेता हूं न हुँस कर, न रो कर नयनो में प्रिय नयन पिरो कर!

चाहे कभी थकन से चूर उकता कर वस लम्बे पथ से कह उठती है ख्रब मे ख्रोर नहीं चलने की भूल हुई जो ब्याह कराया पछतावे रे मेरा मन !

रे मेरी प्रेयिस की नाक है कुछ-कुछ वेडोल क्तांक रही हिड्डियाँ गले की
माधारण-सा रूप
मुख की रेखाए भी है बस
छिन्नभिन-सी
फिर भी मेरा मन उमडा पडता है
स्थामल सघन कुन्तलो की छाया मे
जहाँ क्तांकते नयन सलोने उन्मीलित मदमाते।

### ताजमहल

मेरे कृत्यो पर सिर रख कर दो उदास श्राँखो से ताजमहल की सुन्दरता क्या निरखे ? एक कलाप्रिय हिय की मूर्त्त भावना इसके सम्भुख ननमस्तक हो, प्रेयसि !

मुमताज़ महल थी सरल मृगी-सी विधी स्वर्ण-वाणो से उधर मुक्त वन इधर महल की प्राचीरें थी शाहजहाँ था रूप-स्रहेरी, प्रेयसि!

नेह चढ़ाया होगा मेरा दिल कहता है हर मजदूर ने ऋपनी-ऋपनी मजदूरिन को ख़ून पसीना एक किया होगा वर्षों तक शाहजहाँ कब दे पाया होगा उनकी मज़दूरी, प्रेयसि ?

दुनिया कहनी नाजमहल का शाहजहाँ निर्माता

मे कहता हूँ ताजमहल है मेंट पुरुप की नारी के प्रति, प्रेपसि !

कितने मजदूरों का योवन ताजमहल के उठते-उठतैं वना एक चीत्कार उधर नेह की भेंट इधर मधु योवन की बेगार, प्रेयसि !

दवे रह गये होंगे जाने कितने नेह उभरा तो वस शाहजहाँ का नेह क्या मेरा भी नेह नहीं है इसमें मूर्तिमान ऋौ' मुखरित, प्रेयसि ?

मेरे कन्धे पर सिर रख कर दो उदास ऋाँखों से ताजमहल की सुन्दरता क्या निरखे ? पत्थर को भी मिल सकता है वाणी का वरदान सगमरमरी हिय की धड़कन ऋाज हुई क्यो मौन, प्रेयिस !

# कूच बिहार

क्च विहार रहेगा याद योद रहेगी रजनीगन्धा श्रगंड़ाई लेकर उठती-सी ऐसे मे कब सो सकता था मैं भी ? मान-गर्व की वेला मे वज उठी थी रजनीगन्धा की हिय-वर्शा सचमुच वह रतजगा रहेगा याद !

गोरी के खोठो पर ज्यो पहले चुम्चन का सरम परस-सा रहे जागता ऐसी ही रजनीगन्धा थी कहती थी---यह रात महकते कोमल मृदु स्यानो की स्नेह गान में हाँ घा रहे क्यो ? दर्द कंठ मे खटक खरे क्यो खाज करे फरियाद ?

गीली सूनी पगडंडी पर

विन्न-बिन्न जाती थी सुगंध रजनीगन्या की चलती पुरवाई मानो रुक रुक जाती थी स्रों मुसकाती रजनीगन्ध लाजलजी-सी सोंधी सुगंध में डुवा कृच विहार रहेगा याद।

## नर्त्तकी

नारी जन्म-जन्म की संगिनी
संन्चरि जन्म जन्म की
रूपराशि
गुराराशि
नेह की राशि
किन्तु सुकुमारी
वृ जीती या हारी ?

मुजराघर के लाल फर्श पर प्राणों में तृफान उटाती चिर-योवन का, चिर-जीवन का, श्रो उर्वशि, तृ भरे-पले कुच-कलशों में श्रमृत छलकाती। नूपुर-ध्वनि पर स्वयं रीभती सौ बल खाती सकुचाती मुस्काती श्रंगो की लचकन से किंव के प्राणो मे तूफान उठाती।

जाग उठे नयनो मे सपने जागे जूठे श्रोटा पर बीती नस्लो के चुम्बन कितने मै बोला हं राज नर्ज्ञकी तू जी लेगी मै जी लूँगा बजा करें यदि तेरे नूपुर बजा करें यदि मधुर मन्द ध्वनि मे यह तवला श्रोर घनी सदियो की यह वृद्धा सारंगी।

बुभते दीपक का सा मुखडा घायल कोयल की सी बागी चुप न रह सके उसके नृपुर चुप न रह सका नटखट तबला, चुप न रह सकी वह ढीले तारो वाली सारंगी गूंज उठी ऋावाज पुरानी वेटा नहीं साँच को ऋाँच है सय गेहूँ की रोटी का मीटा राग है सव गेहूँ की रोटी का मीटा नाच

मै बोला हे राजनर्तकी प्रेयिस सुन्दरि नृत्यगान मे तू जी लेगी इस्मी तरह चाँदी के सिक्के खुली जेब से निकल-निकल कर हुस्था करें यदि यों न्योछावर नृत्यतृप्त तेरे चरणो पर इन स्वप्रिल मीठे गीतो पर ।

कवि-मानस के कलाभवन मे शिव के सम्मुख नाची सौ-सो देवदासियाँ मधुर सलोनी देवदासियाँ रुनुन सुनुन, रुनुन सुनुन रुन सुन सुन मे बोला हे राजनर्त्तकी देवदासियाँ हारीं प्रतिदिन नाच-नाच-कर
मौन हुईं
जड पत्थर की प्रतिमाएं वनकर
मानो फिर न बहेगे
उनके स्वर के निर्भर
मानो फिर न जगेंगे सपनै
चंचल मुद्रास्त्रो पर
मानो फिर न वजेंगे
सोने-चाँदी के मृदु नूपुर ।

िर जब मेने देखा भुक कर
मुजराधर के लाल फर्श पर
नृपुर की ध्वनि उठे निरम्तर
मादक स्वर मे
छन छन छननन छननन छन छन
छन छन छनननन छननन छन छन
बोला तबला तीखे म्बर मे
मेरे तालो पर पड़ते है
पग नारी के
सारंगी के तार कह रहे
हाय पुरुष को नारी से है क्या-क्या छाशा

पलकें मुदी ऋचानक मैने देखा सपना

### सन्थाल कुलवधू

काली विभावरी-सी थी सन्थाल कुलवधू वंशी-म्वर मे बोली— प्रिय, ऋतु बदली सॅकरी धमनी मे फिर उछली धार लहू की

री वंशी, श्रव छेड़ गुदगुदी तान मेले का दिन श्राया मन हुलसाया दीप्तियुक्त उसकी श्राँखो मे जागे नृतन प्राणा!

माटी की मूरत-सी थी सचमुच सन्थाल कुलवधू दो सड़कों के संगम पर जाने क्या सोच रही थी पुरवाई में उसका पीला-सा ऋाँचल लहराया ज्यो ऋंडा सेने से पहले नेह-हिलोरें खाकर ब ग्द न वा र

मटमैली कवृतरी का जी थरीया

सचमुच मुग्ध स्रोर तन्मय थी रूप-बंचना-सी सन्थाल कुलवधू दूर कही उसकी वंशी के उत्तर मे बज उटी सलोनी वंशी यही तुम्हारी जन्मभृमि मे होता होगा, घो सथाल कुलवधू !

### खानाबदोश

ये दीवारें, ये सीमाएं, इनमें तो मन वन्दी-सा स्त्राकुल हो उठता । यदि मै फिर जाना चाहूँ इन दीवारों से दूर मुफें रोक पायेंगी कब थे नई पुरानी दीवारें ?

कह उठता मन—जीवन तो बहती जलधारा जल की ईहा गति-वरदान ऋतु-हचकोला नूतन गान ईहा की मंजूषा मे ज्यो निहित पड़ा रहता है फ़ीरोजे का दुकड़ा ऐसे ही क्या बीत जायगा जीवन सारा ?

श्राँखें कहतीं—पथ श्रागे है, श्रो नादान ! मन कहता है—दीवारो, हट जाश्रो !

#### बन्द न वा र

सीपी मे ज्यो मोती जन्में मन मे जन्मे नन्ही-सी गति-ईहा कैसे मै खानाबदोश कर लू<sup>\*</sup> बन्दी-जीवन स्वीकार ? गति-ईहा जीवन-ऋभियान ।

### स्रवाबील

श्रवाबील का श्रग्रडा श्रग्रडे के धब्वे धब्बो का क्या सन्देश ?

श्रग्रहा सेने का पुराय-दिवस श्रो श्रवाबील की मातृभावना हिय-कम्पन का क्या सन्देश ?

नवजात विहरा, तुमको प्रगाम स्त्रो गगन-स्वग्न, तुमको प्रगाप पंखो का क्या सन्देश ?

# गुलमुहर के फूल

गुलमुहर के फूल भी क्या फूल है चार दिन के मेहमान श्राखिरी भाँकी भी हो उठती है कितनी मूल्यवान

काश ! कोई इन्हीं फूलों से सजा दें आज बन्दनवार पर न जाने मन कहें क्यों आज बारम्बार— गुलमुहर के फूल ज्यादा शोख़ है, नादान !

सनसनाते तीर-सा श्राकर लगा गुलमुहर के हृदय-तल पर व्यंग्य यह तीखा नुकीला क्या बुरा है रंग हो यदि शोख़ भी ? रंग श्राखिर रंग है—हाँ, रंग है वरदान !

गुलमुहर यदि हो उठा नाराज़ स्रोर खा ली शपथ उसने—मन की स्राशाएँ, उमंगें मन के भीतर ही खिलाऊँ गा सदा ! इस सड़क की फिर कहाँ रह जायगी यह शान !

इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए हर फूल को रंग दिल की आग का भड़का सके, गुलमुहर के फूल भी पया फूल है चार दिन के मेहमान!

# गेहूँ की बालियाँ

श्रो सोने के सूरज, श्राज पका दो सभी बालियाँ कह दें इनसे यदि ये नहीं पकेंगी तो किसान गिन-गिन के देंगे इन्हें गालियाँ

कच्ची दूध-भरी वाली यदि पकने से रह जाय तो फिर उसके गालो पर कैसे उभरें किरणो के चुम्बन ?

सिकुड़ी कोरो से वस रहे भाँकती त्र्याख़िर कव तक कोई बाली लिपट-लिपट कर सोने के सूरज का कैसे कर सकती त्र्यालिंगन ?

यदि दूध रहे वैसे का वैसा यदि मन मे मोज न थोड़ी-सी लहराय यदि मदन-तरंगें मन मे तनिक बजावें नहीं तालियाँ यदि सचमुच पकने से रह जावें गेहूं की ये सभी बालियाँ

बचपन बीता ऋाया योवन सोने का तन सोने का मन गेहूँ की ऋो मस्त बालियो, होगा ब्याह तुम्हारा भी तो इक दिन तुम सब डोली में बैटोगी।

### सरगम

## सभी गायिकाएं थम जातीं

सभी गाथिकाएं थम जाती थम जाते पंखोबाले घोड़े भी में भी ऋपने सपनों के सुन्दर पुष्पों को छोड़ रही हूँ खुल-खुल जाते हैं ऋख़बार हवा में चौराहो पर— "उसे मार डाला जब वह ऋाशीर्वाद देने निकला!"

निश्चि मे करुण पुकार सुनी
जैसे पद्मी का चीत्कार हो
आँख खुली औं देखा एक सुदूर अज्ञात स्थल
क्या यह तुम ही थे जिमने घीरे से सिसकी ली
भिन्म रक्तघार जब निकल रही थी ?
कहीं दूर हिड्डियाँ तुम्हारी ही थी
जीवन के अवसान-मार्ग पर इधर आ रही,
लचकीले बॉसो के सहश मुखरित दिन का
जब प्रस्थान हो रहा था?
"इन्सान अभी वहशी है, महिला!"

सत्यामह के दिनों ! ऋरे जब घर-घर चरखा चलता था जन्मभूमि के गान ! सुनहरे रेशम से सज्जित छोटे वाजो पर मुखरित दार्जिलिंग की चाय सुवासित खेत गुलाबों के रस से, हे प्रेयसि ! गलियाँ, गलियाँ, गलियाँ, क्या तुम जानो किसका ख़ून हो गया सात रामुन्दर पार ? श्रांखिल विश्व के श्याम श्राञ्जूतो ! यह रोने का श्रावसर, पर तुम यह भी नहीं जानते । "कवि डाकुर ! तुम गाते हो ज्यो भोर-समय के पंछी गाते जिनका पेट भरा हो. मुखे पंछी भी है जिनके मुँह मे बोल नहीं है !" हवा साँभ के ऋववारों की दर्द-भरी सुर्वियाँ उडाती बार-बार पढते हैं लोग पढते है वे हिज्जे करते वाल-समान श्री' चल पडते. चल पड़ते हम सभी ऋरे हाँ, नजर न त्र्याता जिसे उसी को खटक रहा है काँटा दृष्टि औं आत्मा के बीच पाँच वजे है यहाँ, देखती नाम तुम्हारा श्राज हजारो प्यालो मे. न्निशिक भाग मे-चाय जिसे अब पी न सकेगा कोई।

सचमुच क्या उसने चाहा था ? क्यो ऋाया था वह घरती पर ? "मै माटी का प्याला हूं जिसका निर्माण हुन्त्रा ईश्वर के ऋपने हाथो नहीं रहेगी चाह यहाँ तो स्वय बुला लेगा फिर ईश्वर ।"

तुम्हें गिराया ईश्वर ने सहसा—हाँ सहसा ! एक घूँ ट भर रक्त ऋभी रहता था भीतर ऋभी तुम्हारा हृदय न सखा था, ऋो गौरव-भूति ! ऋो सफेद चादर में विले गुलाब, पुण्य शब्दो मे मुखरित ।

साँभ समय की हवा नहीं थकती भारत-वाज़ील के बीच— ऋहिसा सबके उपर, मेरे भाइयों! पर सबकी जेवों में है ये घुऋाँ छोड़ते-से पिस्तौल सचमुच तुम एकाकी थे पिस्तौल-विहीन, जेब-विहीन, ऋसत्य-ावहीन बेहथियार, न बीती कल की कुछ परवाह, न ऋगामी कल की ही चिता

"इन्सान ऋभी वहशी हैं, महिला !" हवा तुम्हारे जीवन को है छीन रही, ऋगे' मेरे जीवन का सर्वोत्तम भाग वर्दी बिना, पताका बिना एक मनुज वह गिरती दीवारों के बीच, भारत की महिलाएँ मुकी हुई है ऋगज दीर्घ निश्वासों की गटरी-सी जज़ रही तुम्हारी चिता, तुम्हें गंगा ले जायेगी ऋब दूर इक मुट्टी भर राख जिसे जल चूमेगा समीप से जल से इसे उटा कर सूरज सौपेगा ईश्वर को।

"इन्सान श्रभी वहशी है, महिला !" ईश्वर से तुम क्या बोलोगे इन लोगो के बारे में ? इक छोटी-सी बकरी मिमियाएगी करुण स्वरों में ।
हवा उड़ाती श्रव्यवारों की मुख्य सुर्खियाँ,
नकली चेहरे घूम रहे छों? नाच रहे हैं लोग
पर्योत्सव है यहां श्रोर सर्वत्र,
पागलपन श्रों? कामुकता की श्रावाज़ें धनुषों को तान रहीं
कर्कश श्रावाज़ों से मुखरित ये सीमेट-मंजिलें शत-शत।
पुष्य पुरुष चुपचार विदा लेते हैं चस
श्राशीर्वाद देते श्रपने हत्यारों को,
श्रान्तिम वाणी समस्वरता की लोट रही है, श्राज गगन से
पुप्य फूड रहे है मेरे वृद्धों के, निर्जनता करती श्रालिंगन
मेघ श्रा रहे—ये विश्रामहीनता के प्रतीक-से,
मेघों को एकत्रित करती ह्या, हाथियों को धकेलती,
उड़ चलो श्ररे लोगों उस निर्वल पुष्य पुरुष की करों मदद कुछ
तुम्हें चाहता था जो इतना!

मेरी वाँहों के साथ सरकता है सौदर्य, पराक्रम, आत्म-समर्पण क्या-क्या विचार थे मेरे और तुम्हारे हिय के बीचोबीच यों फट तड़पा मेरा रक्त जान कर आज तुम्हारा रक्त गिरा है। लिये जा रही हवा आज पुरुषों को धन्धों अपराधों की गलियों में लिये जा रही उनके सब अचरज, संयम, कोत्इल, हॅसी, उपेच्चा सबको घर की ओर धकेले, चलती रहे चलें ज्यों लम्बे-से जलूस में घुड़सवार सब हवा चिता की ज्वालाएं भड़कायेगी, हाँ हलकी राख उड़ायेगी सब रह.जायेगा अन्धकार औं शोक अन्त में आंसू भी बह जायेंगे जिन्हें थामते रहे सदा तुम शान्ति-खाइयों के भीतर ।

भगनान कहेगा—''नहशी है इन्सान ख्रभी, वेटा! हमने किये यत्न बहुतेरे, ख्राख्रो उन्हे छोड़ दें ढीला जिससे यह सब ख्रस्तव्यस्त हो, उबल पड़े सागर भी गले जाये ख्री' लीट ख्रायें, फिर जाये ख्री' फिर ख्रायें ख्रायें खीं' मेरे नीले भवनो से नीचे ख्रपनी मूलें देखे ख्रावश्यक है लीट चलें हम ख्रादिकाल की ख्रोर मींच लूं मै भी खांखें—

इसीलिए तो मैने श्राज्ञा दी थी तुम्हें हरा दे हिंसा श्रभी तुम्हारी श्रावश्यकता नहीं रही मानव को लो श्रव श्रन्तिम साँस कि जब तक हम दोवारा श्रांखें खोलें जव फिर मानव हमे पुकारे।"

ये ईश्वर के शब्द कि जिनको हवा बखेरे शत-शत ऋग्निमुखों में हिडडियां तुम्हारी राख वनी, ऋव हवा बखेरे इनको शत-शत गुलाव में, महापुरुष हे ! १

१ ब्राज़ील की कवियित्री सेसिलिया मेइरलेस की एक कविता जो उन्हों ने गाँधीजी की हत्या की खबर सुनते ही पुर्तगाली भाषा में लिखी थी। बस्तुत हिन्दी रूपान्तर इस कविता के श्रंगरेज़ी श्रुतवाद से तैयार किया गया है।

# बाट जोहते रहियो

मन से बाट जोहते रहियों में लॉट्र्गा एक वार फिर साफ़ यताकर घता मृत्यु को हाँ फिर एक वार लोट्र्गा कहने दो जो वे कहते हैं—मुभे पता है कोई तो बोलेगा—देखों कितना भाग्यवान है, मीत के मुँह से भी वच निकला । क्यां वे कभी मुभे समभेंगं ?—
मन से मेरी बाट जोहते रहे भला कव वे सव ?—
कैसे घोर नरक को कर आया में पार वह सब जानें तुम औं मैं
—तुम, जो मन से वाट जोहते रहे निश्न्तर लाख थी वर्षा लाख तुपार, दिन आया दिन बीत गया। ?

<sup>?</sup> रूसी कवि कोंस्तांतिन सिमोनोफ की एक कविता

## हिम

उत्तर का वह दृश्य समूचा विरा हुआ हे हिम की शत-शत 'ली' से तेज ववंडर मे गिरती हिम की हाँ दसो सहस्रो 'ली' से उस ऊँची प्राचीर के दोनो ओर तिनक देखो तो एक सुविस्तृत अस्त-व्यस्त-सा दृश्य बच रहा पीत नदी के उपर-नीचे देख न सकते बहता जल पर्वत है बस नाच-नाच उठते चाँदी के साँप ये पहाड़ियाँ मैदानो की बस चमकीले हाथी इच्छा होती है मे श्रुपनी ऊँचाई की तुलना करूँ गगन से !

निर्मल ऋतु में घरती लगती कितनी सुन्दर लालमुखी कन्या हो जैसे पहने हुए श्वेत परिधान सुन्दरता है कैसी पर्वतमालाओ औ' सरिताओ की अगिशत वीर स्पर्धा करते कैसे आकर्षित हो सुन्दरि शी-हुआँग ओ' वू-ती थे बस सभ्य मात्र सम्राट

#### बन्द न वार

ताइत्सुंग श्रौ' ताइत्सू थे निरे भावनाहीन श्रौ' चंगेज़्खान था श्रवगत कैसे विधे उकाब तीर से वे श्रतीत की थाती है—हाँ, श्राज मिलेंगे लोग भावना से मरपूर!

१ चीन के राष्ट्रपति मात्रों जे तुंग की एक कविता

# खून का गीत

टाँर-टिकाना नहीं गीत का इस पीड़ा के युग मे भाग्य पुकारे ज्याज खून को खन—जो दिल के भीतर से हाथो पर छलके फैले चारो च्योर कि जिससे धरती का सौदर्य वह ऋों' निर्जीव पत्थरों से फिर फूटेगी बालियां ऋन्न र्का खुन-- ऋरे जो लीटा लाता सूरज का सब तेज **ऋन्धकार में बाले** नई मशाले खून—जो लाता उपाकाल जिसको समकेगी जनता खुन-जो लाता आजादी की रोटी कोघ ऋौर ज्यालात्रों में जो खून वहा है-इससे त्राज मिटायेंगे हम निर्वलता सब— इसमे स्त्राज बहा देगे सब शर्म-गुलामी जो है सड़े-बुसे उस बीर-समान जिसे ले जाये नदी वहा कर ऋौं' जब तक वह शुद्धिदायिनी लहर गरजती तृफानों मे तब तक यहीं खून का गीत कि जिसमें सभी गीत हो जाते मौन।

१ चैकोस्लोवेकिया के कवि हिवेज देस्लाव की एक कविता

### स्पेन

तना हुन्रा त्रौ' निर्जल था पहले का देश स्पेन
प्रित दिन घुँ घले स्वर मे मुखरित ढोल
दूर दूर तक समतल था—वस निरा
घोंसला वना उकाबो का रे
चाबुक खाती खुली हवा की
निर्जनता-सा देश स्पेन ।

कैसे एक-एक श्राँसू तक श्रात्मा की गहराई तक तेरी कठिन मूमि श्रों' सूखी रोटी से हे मेरा प्यार तेरी निर्धन जनता मेरे जीवन के एकाकीपन मे वयोवृद्ध यामो का खोया फूल कालचक से निश्चल श्रों' तेरी खनिजो की कार्ने बाँहें फैलाये है पड़ी चाँदनी मे युग-युग से इन्हें निगलता वही देवता । यं सब तेरे भवन चतुर्दिक् पशु-सा तेरा एकाकीपन तेरी बोधशक्ति के साथ धिरा हुत्रा है नीरवता के बोधहीन पाषाणो द्वारा तेरी तेज़ तेज़-सी मदिरा तेरी हल्की-हल्की मदिरा तेरी सूखी मीठी ये ऋंगृरी बेलें।

हे सूरजमिए, पुरयभूमि तुम देश-देश में तुम पर होकर गुज़रे कितने रक्त, घातुएँ कितनी हे नीलवर्रा, हे विजयभूमि हे पंखड़ियो-बन्दूको के श्रमजीवी, एक तुम्ही हो एक साथ जीवित-निद्रालु-मुखरित!

१ अमरीकन कवि पेवलो नेरूदा की एक स्पेनी कविता

# तो हम त्राज चतुर्दिक् से हैं उमड़े

तो हम त्राज चतुर्दिक् से है उमड़े, हुए एक जित त्रान्निकांड का भय तो नहीं हमारे हिय में जल का नहीं त्राभाव यहाँ यह जल फरने से लाई है जो बाँहे उनकी चिनती करने से क्या लाभ ? खच्छा हो यदि भाँप सकें यह त्राग दूर से

तंग ऋषेरी फोपड़ियाँ थी विखरी-विखरी
कुंजो मे थे फूल महकते, उन पर बुलवुल चहक रही थी
परती श्राज सिमटती
बिजली की गित से श्राती है खबरें
जब पडोस के किसी देश मे भभके ज्वाला
सभी बुलवुलें भूल जायँ मृदु गान
गीले पड़ जायें फूलो के चेहरे ।

दूर दूर भी मंज़िल द्याई पास

फैल कर फोपड़ियाँ छाई घरती पर यह है मेरा गाल कि जिस पर पडी चात हरलम में यह है बेटा मेरा जिस पर थी यूनान देश में दागी गई गोलियाँ याँगसी-तट पर भी है मेरा ऋपना यही शरीर चाहे गोरा, पीला, काला टपकें वहीं खून के कतरे।

जो भी हो चमड़ी का रंग हमारे लिए एक ही बात चाहे गोरा, पीला, काला रंग खून का होगा एक, ऋरे यदि फिर से गदा बहाया सभी पताकाएं चिर-नूतन शोणित से रंग जायेंगी ऐसी रक्तवर्ण जैसे पतकड़ के पत्ते

जो भी हो माता का लाल हमारे लिए एक ही बात हो ना हो उसका विश्वास खुदा पर या उसके वन्दो पर पर उसकी फ़रियाद में होगी वही वेदना कहेगा खुलकर—मै भी तुम-सा एक जले दिलवाला ! जिन्हे ज्ञात ऋपनी पीड़ा, ऋोरों की पीड़ा, वं ऋाँसू की इस घाटी में घरती के सुरपुर की बाट जोहते ।

जो भी हो यस रंग वेदना का —हाँ, एक ही बात

९ न्यूयार्क में एक नीयो बस्ती

चाहे मीटा कड़वा तेज़, स्नेह-भावना सदा एक है जीवन-पथ भी एक ऋां' ऋपमान-डंक भी एक ऋंगड़ाई लेकर जो हर वाणी मे कॉॅंप उठे।

रंग दूध श्री' चीनी का कोई हो श्राज हमारे लिए एक ही यात चाहे चावल रोटी श्री' सपनो से प्रेम बना हो यदि है जीवन-ध्येय बाँटना सारा चावल, रोटी, सपने श्रपने मिलनेवालो में श्री' उनके मिलनेवालो मे, विना चुराये, बिना खुपाये मेहनत का फल श्रपनी ही मुट्टी मे क्यो हो सपनो की गहराई मे हम श्राज चुरायें जीवन-रस क्यों ?

श्रो गीतो की श्रमर भावना, तृ महान्, त् जननादी श्रमिलाषा है यही कि मै साधारण जनहित उन्हें सँजोऊं नित-नित की भेहनत से, जिससे मेरी एक-एक लय, मेरी कविता, हो जाये गंभीर उन्ही के सहश । मेरी कविता में प्रतिविभ्वित हो किसान के श्रम्नपात्र का सब विस्तार उसका हर श्राधात बने घन की सी चोट!

हे मनचले गायको, विजय-मार्ग के कवियो,

श्ररे साथियो, श्रांज उन्हें भी पल भर चैन न लेने दों जो श्रपने कठोर गीतों से मृदु गीतो के गले घोटते श्री' करते है भंग हमारी सुन्दर नृत्य-सभागं गाश्रो, श्रांज उड़ाश्रो तानें, जिससे गीत तुम्हारा रण-भेरी के तीव्र घोष को तुरत दबा दे।

शत-शत वर्षों के ऋाँचल मे ऋाज हमारा धरती ऋोर गगन का नाच हाथ मिलाये भ्रुव-छाया मे चले जा रहे धरती के सुरपुर की ऋोर किरनें सभी छीन लेंगे हम जिससे द्वारा भर मे भावी वसन्त मुसकाये।

श्राज हमारे लिए वनी है घरती सामें का मैदान श्राज समय की सीमाश्रों पर डटे रहें हम उसकी रत्ता करते मौत मौत से मिले श्रोर जीवन से जीवन श्राश्रो श्राज बचावें हम श्रपने बच्चो के सपने !

१ रूमानिया के कवि मारसल बरलाशों की एक कविता

### बेगपाइयः संगीत

हमें न चाहिए घोड़-हिडोला, हमें न चाहिए रिक्शा-सैर एक वृन्द मोटरगाडी हो, टिकट तमाशे का हो ख़ैर वे करेंग की वनी नीकरें, जूतो पर अजगर की खाल कमरों में शेरो की खाले, औं अरना-सिर-मजी दिवाल!

जान सा'व को मिल गई लाश, छुपा दी भट सोफ के नीचे इन्तज़ार मे मुर्दे ने वस ज्याग-फूॅ कनी मारी याद-निशानी बेची ज्यांखे, खूॅ वेचा व्हिसकी कहकर ज्योर हिड्डियां रख ली घर में, डम्बल पेलेगा पचासबी वर्षगाट पर ।

हमे न चाहिए योगी बनना, श्रोर न ब्लाबर्स्झी की बात बैक में हो बस नकद-नरायण, टेक्सी मे श्राँचल का टाट

एनी गई दूध लेने को, उलभ गया भाडी मे पैर

१ एक अंग्रेजी बाजा

२ रूसी महिला मैडम बलावस्की जो थियासोफिस्ट थीं

जागी तो वज उठा रेकार्ड —पुराना वियना का संगीत हमें न चाहिये ठेठ कुमारी श्री' न तुम्हारा शिष्टाचार हमें न चाहिए डनलप टायर, पंकचर ले शैतान संभाल।

लार्ड फिल्प ने खाली कर दी हैगमनी ऋो' कहा कि कव पी गिनने लगा पैर, फिरं बोला—ध्यादा है इक पैर मेम सा'ब ने जना पाँचवाँ, देखा तो घबराई— ले जाऋो बस इसे परे, दाई, मै बच्चे जनने से वाज़ ऋाई!

हमें न चाहिए गपशप-टोली, हम क्यो जायें सीलीडी माँ की मदद चाहिए हमको, बच्चे को वस मिले मिटाई

विली मरे ने काट लिया ऋंगूठा ऋपना, गिन न सका नुकसान ऋायरशायर-चमड़े से बाँधी पट्टी—वाह शान ! सारस पकड़े भाई ने जब सागर में ऋाया तूफान सागर में फेंकी नौकाएँ —पहुँचे गिरजाघर-मैदान !

हमें न चाहिए हैरिग बोर्ड, हमें न चाहिए बाईबल बेगारो का पैकट हो बस, जब बेगारी का हो पल !

हमे न चाहिए सिनिमा हाल, हमें न चाहिए कसरत-घर हमे न चाहिए याम-फोंपड़ी, खिलते जहां फूल सुन्दर चाहिए नही यांट भरकारी और न नये इलेक्शन

१ सहायता

#### च न्द न वा र

चूतइ के बल बैटो बरस पचास—टाँग दो हेट, रही वह पैन्शन!

हमें न चाहिए मीठी घेयसि, हमें न चाहिए मीटा यार काम करो हाथो से प्यारे, लाये हवा नफा-बोछार हवा-माप तो पल-पल गिरता—शुक्रवार हो या इतवार इस शीरो को तोड़ो भी तो रुके न मौसम की रफतार !

३ अंग्रेज़ कवि लुई मैकनिस की एक कविता

# अर्बीर गुलाल

# फागुनी व्यंग्य

उतरते फागुन के संख्यातीत रूपों की लुभानी बात चीन्हता हूँ टेर माटी की मै दिन औं रात चाँद-सूरज से है मेरी दूर से पहचान इनके सम्मुख टिक नहीं सकता श्रहम् का गान तुम ! जिसे मैंने लिया था देख भारी भीड़ मे तुम ! कि एकाएक चढ़ बैंठे हवा की पीठ पर खेद ! प्रियवर, खेद हाय, मेरा उतरते फागुन का खेद

कहो क्या तुम मानते हो त्राज भी इन्सान त्रों' इन्सान में यह भेद ? यह तुम्हारा त्रहम्, प्रियवर ! तुम हो वह चट्टान जिसका हुत्रा हो निर्माण हीनभावों के पिघलते घोर लावे से काँच की चूड़ी निरा यह त्राहम्, प्रियवर ! यह तुम्हारा त्राहम् है कितना विषैला त्रों' त्राहितकर ! उतरंते फागुन के थे रमणीक दिन 'इसी माटी पर मिले थे हम कि जब था पुष्प-श्रमिनन्दन इसी माटी पर खिची लीके ये, प्रियवर, टेरती दिन रात टूटने पाये कदापि न विश्चजन का साथ यही माटी स्नेह से बाहें उठाकर दे रही श्राशीप सुखकर ।

श्राज माटी को करेगा मनुज कोटि प्रणाम
श्रोर वह माटी है कितनी सुखद, चिर-श्रमिराम
मनुज का इतिहास लिखते श्राये ये हँसिये श्रो' हल
जय रिनाते श्राये माटी की ये सब प्रतिपल
श्रीर माटी की ये श्राँखें मोहिनी-सी डाल
क्या तुम्हारे श्रहम् का दीपक सकेंगी वाल ?
ये तुम्हारे मन के वातायन कभी खुलते नहीं, प्रियवर !
हाय ! फागुन जा रहा तुमको नहीं कुछ भी खबर
कहों कब तक श्रथर पर ये श्रहम् के कट स्वर ?

उतरते फागुन का यह उल्लास पर तुम्हारा श्रहम् सचमुच सत्य का उपहास तुम समभते हो कि केन्द्रित है तुम्हीं मे विश्व की रूपाम श्रव जो वातायन खुले इससे भी क्या फिर लाम ? कहो क्या कहता तुम्हारा मन— चुक गया गुलाल जो उंडा रहे हो धूल पिन्ह्यण ? श्राह्! स्वर-सप्तक का तुम न ले सके संबल श्रव निकल सकते न इससे— श्रहम् की यह घोर दलदल !

श्राज है श्रपराजिता का ब्याह, प्रियवर,
टेरता तुम को नहीं क्या यह सुश्र्वसर ?
वचन शत-शत दिये थैं तुमने श्रक्षी उस दिन
श्राह स्याहीसोख-सा भी प्रहणशील न यह तुम्हारा मन !
कहो चक्रव्यूह कैसा है यह, प्रियवर ?
किसी भी श्रपराजिता के हाथ से बस एक प्याली चाय
क्या बुरा जो सहज ही मिल जाय ।

# कुल्लू का देवता

में कुल्लू का देवता में घोर पुरातन देवता मेरी कज्देह युग-युग से, वर्षा ऋाँधी तूफानों से ऋाँ वर्फों से लेता ऋाया होड़ सदा मै।

परवाह नहीं यदि मुंडी उँगलियाँ पड़ीं मुरियाँ माथे पर परवाह नहीं भग्नावशेप-सी मेरी वज्देह हैं ऋाज हिय मेरा ऋब भी वलवान मस्तिष्क चेतनामय नयन जागते निशदिन ।

परवाह नहीं यदि हूरा-कुशारणे

मुगल-पठानों
चतुर फिरॅगियो के हाथो से
दिच्च एा, पूर्व श्रोर पश्चिम से
मुफे धकेला गया सदा ही
पर है श्रव तक याद मुफे सव
श्रपना गौरव
श्रपनी हढ़ता
श्रपना ज्ञान

श्रीर मुफे पूरा विश्वास फिर होगा मेरा विस्तार फिर छू लूँगा शत-शत जनपद पूरव पश्चिम उत्तर दिच्चाए नभ पृथ्वी पाताल त्रिलोक फुक जायेंगे मेरे सम्मुख रवि शशि तारे चार दिशाएं श्रीर सकल बद्यागड । मैं कुल्लू का देवता मै घोर पुरातन देवता।

### रावरालीला

बाल्यकाल में बड़े शोक से हम देखा करते थे रावएलीला श्रव भी मेरे जन्मश्राम मे होती होगी उसी मज़े से रावएलीला

याद है रावण घोर युद्ध में मरता था हर साल जलता था हर साल जाने फिर कैसे फट ऋगले साल पैदा हो जाता था रावण रंगमंच पर फिर मरता था रावण

शायद रावण घोर युद्ध मे मरता नहीं कभी जलता नहीं कभी रावरा यदि स्वयं कही मिल जाय पूछ लूँ चिर-जीवन का भेद जय रावरा, जय रावराखीला !

# पुरी

लहरो री लहरो, री रंगीन लहरो री किरनों की बहनो अरी 'किलकिली' खेलती मस्त राखियो री बच्धन की चंचल, हठीली हिरनियो री इठलाती इतराती रंगीन लहरो !

कहो, कुछ तो लहरो सुनो, कुछ तो लहरो छुँघेरे मे बैठे जगन्नाथ का मन छुपने मे सीमित महाकाल का मन नहीं हर सकी तुम पापाणा-मन्दिर के भीतर निहित उस पुरी-देव का मन, लहरो री लहरो री रंगीन तहरो पुरी-तट की छो मचलती मस्त लहरो!

श्वालिकान्नों का एक खेल जिसमें वे एक दूसरी के हाथ खींचती हुई पैर मिलाकर श्रूमती हैं।

### बेगार

त्रावश्यक हैं भीने रेशम-तार पीढ़ियों का वरदान रेशम के कीड़े वेगारी बॅघे हुक्म मे कातें रेशम-तार ।

ञ्चाबश्यक चमकीले रेशम-तार पीढ़ियो का इतिहास काल पड़ेगा कव रेशम का ? रेशम के कीड़े है श्रम साकार ।

श्रावश्यक गर्वीले रेशम-तार पीढ़ियो का युग-गान श्रो कीड़ी, श्रो वीर सैनिको, कातो रेशम खत्म न होगी श्रव वेगार!

# उमर ख़ैयाम

सत्य क्या है न्याय क्या है ये प्रश्न तो पूछने होगे, ऋरे ऋो ऋाज के कि ! ऋाज मटमैली है सचमुच सत्य की तसवीर फिर उमी फ़ौलाद में है ढल रही ऋन्याय की ज़ंजीर

श्राज उपमाएँ तुम्हारी बेसुरी-सी हाय ये युग-युग के जूठे चुम्बनों-सी तुम समक्षते हो कि युग का थर्मामीटर है तुम्हारे हाथ मे

हाय यह मिथ्या ऋहं का बोल किसी कसबी के रॅंगे-से गाल पर मुसकान का कल्लोल कुरियो की सिकुड़ती चितवन पै बजता ढोल

युग किसी को यो स्नमा करता नहीं

#### ब न्द न वा र

तुम समऋते हो कि मित्रों की भरी महफ़िल में काफी है बदलते युग की गपशप

एक गाली इधर श्रो' वस एक गाली उधर, मेरे यार ! जानता हूँ मैं तुम्हे, तुम रात के हो चोर— उमर ख़ैयाम, मेरे यार !

### काफ़ी हाउस

नये जुते खेतो से त्राती हुई भभक्र-सी मन का भार बनी यह काफ़ी मन को डुवा रही यह काफ़ी

ढलके-ढलके जूड़े उभरे-उभरे सीने फ़र्श चूमते ऋाँचल

पंखे तले तम्बाकू की बृ उड़ते-फिरते, घूएँ उडता-गिरता शोर

इक-इक युवक, युवतियाँ तीन युवती एक, युवक है तीन उड़तें उड़ते चुम्बन

#### बन्दन बार

'ध्रती का सीना लाल !' 'भूसा है वंगाल !' 'थोड़ा मेरी ज्ञोर सरक ज्याज्ञो—मिस पाल !'

'ब्बाय! काफ़ी इस ऋोर!' 'ऋाल्सो कैश्यू नट्स फोर!'' 'वी ऋार नाट लेट, श्योर!'

९ अर्थात् काक्षी के अतिरिक्त चार प्लेटें काजू की भी लेते आश्रो २ हमें देर तो नहीं हुई सचमुच

# **त्र्यनुक्रमःशािका** (प्रथम पंक्तियो की तालिका)

| भ्रवाचील का भ्रग्डा                              | १२१                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| श्रावश्यक हैं भीने रेशम-तार                      | 345                       |
| इस धरती पर महक दूध की दूर-दूर से श्राती          | ું ૭ ર                    |
| उत्तर का वह दृश्य समृचा                          | જ <sup>ૅ</sup> ૱ <i>ધ</i> |
| उधर का ख़ुदा है उधर                              | ४०                        |
| उतरते फागुन के संख्यातीत रूपों की लुभानी बात     | 388                       |
| एक घूँट                                          | 33                        |
| श्रो श्रवसादमयी वंशी दुक देख गगन की श्रोर        | ७१                        |
| <b>ग्रो हिन्दुस्तान</b>                          | <b>१</b> १                |
| श्रो सोने के सूरज                                | १२४                       |
| कलकत्ते के बाज़ारों में श्रव भी रेशम मिल सकता है | <b>५</b> ३                |
| कवि, जेठ मास के बनते हो तुम कहु त्रालोचक         | ६१                        |
| कवि, तुम कालिदास के वंशज                         | <b>=</b> 3                |
| काली विभावरी-सी थी सन्थाल कुलवधू                 | 330                       |
| कूच बिहार रहेगा याद                              | 330                       |
| ख़ून से लाल होती रही है ज़मी                     | <i>২</i> ৩                |
| गुलमुहर के फूल भी क्या फूल है                    | १२२                       |
| वूमे औं' चल पड़ें कि जैसे रथ के पहिये            | ६४                        |
| चू पड़ते हैं चट्टानों पर                         | ६१                        |
| ठौर-ठिकाना नहीं गीत का                           | 9 <i>₹</i> √9             |

#### बन्द न वार

|                                                   | _          |
|---------------------------------------------------|------------|
| तना हुआ औं निर्जल था पहले का देश स्पेन            | १३ः        |
| तो हम त्राज चतुर्दिक् रो हैं उमडे, हुए एकत्रित    | 386        |
| देश काल की सीमाएं                                 | <b>ં</b> ટ |
| नये जुते खेतों से त्राती हुई भभक-सी               | 303        |
| नारी जन्म-जन्म की संगिनि                          | 993        |
| निद्रा-पथ पर विजय-पताका फहराश्रो रे माँ विलिहार   | ह          |
| पशमीने की शाल यही                                 | 8 ક        |
| प्रेयसि !                                         | <b>=</b>   |
| बाल्यकाल मे बडे शौंक से                           | २४४        |
| भारमाता !                                         | 8 3        |
| मन से बाट जोहते रहियां, में लौट्टेंगा एक वार फिर  | ૧૨૬        |
| मेरी प्रेयसि                                      | 304        |
| मेरे कन्धो पर सिर रखकर, दो उदास त्राँखो से        | 30=        |
| मैं कुल्लू का देवता                               | १४२        |
| ये दीवारें                                        | 998        |
| लहरो री लहरो री रंगीन लहरो                        | १४६        |
| लो ग्राया भूकम्प                                  | ६६         |
| लो बजे ब्याह के ढोल श्रोर गूंजी शहनाई श्रलसाई-सी  | ४३         |
| शत-शत स्वर्णाहार पहने, हाँ, ग्रमलतास-सा, प्रेयसि  | 50         |
| सत्य क्या है न्याय क्या है                        | 348        |
| सभी गायिकाएं थम जाती                              | 378        |
| हमें न चाहिए घोड़-हिंडोला, हमे न चाहिए रिक्शा-सैर | 388        |
| •                                                 |            |